

धमाला का चौनावा पुरतक 分 厚 伶 प्राचार्य श्री चतुःमेन शास्त्र भक्ताकाक मजीवन-इन्स्ट्रेट्यूट

दिस्रा । मध्यत १६८६ विक्रमा प्रथमावृत्ति सन् १६३२ ई० सनेद भट प्रकाशकः-श्रीचन्द्रसेन वर्मा भैनेजिंग बोमाइटर संजीवन इस्स्टोट्यूट दिक्कों।

2040

सर्वाधिकार सुरव्जि

लक्ष्मी देस, चौदनी चौक. दिहीं।

# नेवा में धामन *मेर्नियामना सामान* R Shubhkaran Surana, Churu [Bik mer State] + 963- 963- 963- 963- 963- 963-



#### परिचय



हरिसिंद को जब भेने पटली थार देखा तो मुझे कार्याम द व्य हुआ। इसके सिंदगीय जारीर जारीर की सामां भारति परिकार बर्दम के बांद सिंदगा की एक सामी बांद कीइकर हमें हो मीने इसके पिता

की और हुए की नो देखा ये आयन हम्माह भीर आशा मर नेशे से मेरी भीर देख रहे हैं। मैं यहां करिनाई में पड़ा आनन बालक मेरा विकास में आया विक्तु कुछ दिन पाट हाँ उसका जीवन प्रदेश युक्त गया "

इस सिन स-प्रशानीन पश्चिय हो से से हो साना से सायन समाधित हुआ एक इस पालक की समाधारन प्रतिभा सीर कह महिस्सुता हुन्दे उपके पिता की सहुत सुभुषा । मुझे सहैय ही समाधारण रागियों से यालना रहता है पर एसा उदाहरण सेने हज़ारों में नहीं देखा।

इस पालक को जन्म विवास स्वयन १६८१ मिनि कार्तिक एत्पार स्थापनार को प्यूक के विरूपाल सुरासा परिवार में हुआ था चालक के विता था मेट हाम बरुग जी सुरामा पक उदार चिद्वान कोर राज्य के प्रतिष्टित नागरिक हैं। स्वाप कलकर्त्त की मस्ति ्रमंस ने त्रपाल वृहित्यन्त्र ।

रं व्या प्रथमि प्राचीन काल से वीन सक ।

रं त्र सम समय इस समते के वान सक ।

रं त्री न केवल शत्रपुराना प्रथमित आर्यु आरम ।

रं त्री वहर्षि । यह एक दुर्वन पुरत्य के लाल के ।

रं त्री वहर्षि । योग त्रिमकी स्थाल विकास पुरत्य के लाल के ।

रं त्री योग त्रिमकी स्थाल विकास पुरत्य के लाल के ।

रं त्री योग विकास से विकास साम स्थाल के ।

रं त्री व्या वा त्री । वालक प्राचि में त्री वालक प्राचि के विकास साम से विकास साम से विकास स प्रा प्रा ह श्री विकास संग्रह हैं अपनाम का से कि कि का की विनाम के ह सी जिलाम में अपन्यविक्त था। प प्रा के समय यह तोथ उनकी मात्र स्वा प्र में बहुत सी प्रती हैं, व प्र में बहुत सी प्रती हैं कि का भित्र प्र में बहुत सी प्रती हैं का यह प्राह्म सी की कि का भित्र प्र में की का भित्र प्र में की का भित्र प्र में की कि का भित्र प्र में की कि का भित्र प्र में की का यव गामच वा वजाव जाता है। इस वा । दीन दुखियोंको स्रोति कोमल जित्त स्रोत दुसर या । दीन दुखियोंको

गत माध मास में धीषीकानेर दवार के कनिष्ट पुत्र महाराज प्रमार श्री विजयसिंह जी का दर्भाग्य प्रश स्वर्गयास होगया। वालक इस समय इतना कम्मा धा कि एक समा पिता की आंखी से प्रथक न करता था। पर इस प्रवसर पर उसने तुरंत हो पिता की महा-नुभूति क्राट परमे दर्वार की सेवा में हठ करके भेज दिया। यह गायन सुनने का भी बहुत जीकीन था। इस विषय में उसकी संस्कृति और श्रमिक्वि भी द्यायात शुद्ध थी। यह जैन धर्म के नवकार मध्य का घटुधा गर्क्यारता पूर्वक पाठ करना देखा गया। यह बालक बन्धडे की 'चन फीकस लीन' का सदस्य था। पेसा होनहार धौर प्रद्भुत¤तिमा सम्पन्न वालक म धर्पको प्रापु में ही विज्ञम संघत् १६८६ मिति धायग शक्त १२ शमियार की धपने पिता विमाना धौर पक होटी बहिन को क्यार शोक नागर में होडकर चल घसा ! इन = घरों में भी अ वर्ष उसने जायन और

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मृत्यु मे युद्ध फिया: जननी का दुःभ रेपी भी यह न कर पाया ! फद्धने योग्य यदि कुछ उसने पाया ने। पिना का ससाधारण ग्रेम और मेवा " वास्तव में यद क्षायन्त करुण घटना हुई। क्षान्तिम बार में जब उसे देखने श्रृह गया तो। उसने कपने पण्य पानो श्लीर श्लीपशके ग्रीप्रास को सुन कर जिस टिए से मेरी श्लीर ताका उमे में



*: :* 



# पुत्र

# ऋध्याय पहिला

पुत्र का माहास्म्य

'पुन' एक कति कोश सा सान्य है, पर इसका सूच्य पूजी भर की समान साम्यहाँ से व्यक्ति है। इस शब्द में एक पुना भेर दिपा है कि शिमकी वैद्यारिक परिभाग भ्रात तक कोई तरवंदेता वहाँ कर सका। वह इस देखते हैं कि वहे २ शह्मतगह, शावा-महारावा और सेठ साहुचार सम्मत्री विशास सम्मदा को केवल कारने पुत्र के किए समान ही प्रोष्ट कार्य हैं, प्रसासन्य पुत्र का दवार्य विन्त्यन



मोह त्यात दिया है, वे पुत्र के नतीन प्रतिप्तर रागीर में सिमिबित हो गये हैं—वे पुत्र के साथ गोते हैं मते मति और बोते हैं। अधिक पुता होने पर पुत्र का विवाह होता है तब साता अपना स्वीचिकार पुत्र वर्ष को और पिता अपना सर्वाचिकार पुत्र को दे देता है। वह दोनों पर हार कार बार और सम्पद्म के प्रमायास हो स्वामी वन बैठते हैं। उनके दिये आदर के झास सा कर भाता पिता अपने को अस्य समस्की हैं। अस्त में वे अपनी उपातिस समस्त समस्त-वर्गनीय भान पुत्र को देकर क्यों सीता में बीवन सीता संवरण काते हैं। वया पुत्र के निवा कहीं और भी मन्त्रण ने हकता गाम किया है है

यह असीरों की ही बात नहीं। योर दारिहाबस्या में भी जितका जीवन कट रहा है, वे भी क्याप्ते प्यापे पुत्र के सरत सुन्दर हांच्य को देख व्यवना वीवन प्रन्य सामकते कीर दारिह्य को दारिह्य कही समकते हैं। एक बार एक दरिह माछा से किमी ने पूछा था कि तेरी सागति कितमी है। तब उसने कहा था—बहुट हैं। और फिर उसने स्कूब से काते हुए व्यवने पुत्र की दिसाकर कहा था कि 'वह यह है'।

निन घरों में विश्व की सन्पदा भरी ही। श्रीवर चाकर



हिन्दी सम्लाम की लाजसा अनुष्य को है उननी कराबिए ही दियाँ को मोच की होगी।

'पुत्र शहर है कारा, मरोबा, नैवर्गिक प्रेम, ग्यान कीर योद्र म याल्य दिनने धर्षे, विनने भाव भरे पहे हैं। इसका बारच चारम्य ही बहुत गरमीर होता चाहिए । श्रीर बह वैमा हो है भी। मन ज़ ही देश, बाति और समाब की चार्च सम्पत्ति, खलमा गौरव चीर सामृद्धिक बीवन का चिन्ह है। इसीसिये शाच्यों में इसकी भारी महिमा गाई गई है। भगतान पनशक्ति चरक संहिता में क्लिने हैं कि -

"चरदावरचैक गन्धरच निष्क्रमरच वया द्वसः । प्रमिष्ट गरुधरचैदः निश्वन्यस्तथा नरः ॥ सप्रतिष्टरच नम्मरच शून्यरचैदेन्द्रियरचना । सम्बद्धी विराधरचैव धम्यापयं व विद्यते ॥ षहुमूर्तिर्वहुगुको बहुम्युद्दो बहु विधः। बर्ट्यप्रवेदर्जानी बद्धारमा च बहु प्रज: ।। माइल्योयं प्रशस्तोऽयं धन्योयं शीर्यवानयम् । **६ इ** शास्त्रोऽयमिति च स्तृपते मा बहु प्रजः ।। भीतिर्वलं सुरां वृक्तिविस्तारी विभव, प्रसम् । यशी स्रोकाः सुखोदकांन्त्रष्टिरचापाय संश्रिता । सस्मादपस्य मन्त्रिच्छन्तुवारिचापस्य संक्षितात् ॥"

 ंक्षेत्रे विना छावा का और गम्परहित वा दुर्गन्धित इंड होता है बैसा ही पुत्रहीन पुरुष । यह बाग्रतिहिन है, नान है, शून्य है, प्रेडिय है लगा निरह्य है।"

ापरन्तु पुत्रवान् स्पक्ति बहुत गुणों चीर बहुत किया

बाला, बहुत ब्यूहों वाला, बहुत से नेत्रों और ज्ञान वाला, बहुत सी धारमा श्रीर बहुत सी प्रज्ञा वाला होता है। वह मामण्य है, वह प्रशंसनीय है, वह बीचेवान है, वह इंडरनी कह कर पूत्रा जाता है। उसे भीति, वल, सुल, कृति, विस्तार, विभव, फुल, बदा, ब्यानन्य सभी प्राप्त होते हैं। इसकिये लोग गुणी पुत्र की इच्छा करते हैं।"

पुत्रश्चीना कियाँ तिरस्कार और सन्देष से देखी जाती सथा उसका सिरस्कार किया जाता है। प्राचीन उपाच्यानों कीर पुरायों में बुल के लिए बड़े र

यह स्मीर स्मृत्यान करने के विधान हैं। भारी तयाँ का

भी उरलेख है।

यह बात बड़े २ वैद्यानिक स्थीकार करते हैं कि किसी लाति ब्रथवा देश की उन्नति उस जाति ब्रथवा उस देश के कोक समुदाय की व्यक्तिगत उत्तमता पर निर्भर है। शबसे २-३ सी वर्ष पहिले रोजनियण्डिक में भी ऐसे ही जानून क्रमाने का प्रस्ताव पास हुवा था कि श्रयोग्य स्त्री पुरुष  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

दुन क पैटा बाने पार्वे । तिस मे राष्ट्र का पतन दो जाय। टक्टोंने ऐसे कानून बनाये थे जिस में मर्थ शेष्ट सम्तान टन्गड हो । जिस के सारा शष्ट्र पवित्र और शक्ति सम्पन्न कन जाय!

भारतीय विश्वान वापनों के विवाद की समीता, कुल गोधों की धान बोन हमी बावार पर निर्भर है। वह कमा के गुरा, कमें, ज्वाब निकले की पर विवाद कीना था। संस्वार डीन, चरित्रदीन कुल में, जय या कुछ वाले कुलमें, सगोपियों में, विवाद नहीं दी सकते थे। यानुकुल पति पत्नी न सिलने पर साजस्य खरिवादिन रहने का विधान था।

मेहले ने को इटनी का वास्ट विहान था। वसने 'दिनियन' विद्यान की नीय दाली थी। इसके बाद इ'न्तेयर के विहान पर फ्रांनिय गास्टर ने इस सम्बन्ध में बहुत हुच किला। उन्होंने सन्दर्भ यूनिवर्तियों को काल स्ट हुगर २० इसलिये बान किया था कि इसी दिश्य का फरनेश्य करने के लिए एक स्त्योग्य प्रोफेसर रुखा साथ।

यह बात शब सब समक शवे हैं कि योग्य देश वाजे शयोग्य देश बालों के मुँह की नोटियाँ दीन लंगे। सीर भपने संदुर्वक देश बालों को मुख्ल कर खपनी रक्षा करेंगे।



किमे थे। इस्ते पुर्णे के सवदीर्ग रनेत सम्पे बाने क्षीर क्षेत्रिहरू की निर्देशना हर काले के बारीय प्रयोग थे। यह दस बाल की बान है कर कि मारत के पूर्णी की बारे संसार का प्रकार, हुनुसन कीर शासन करना घरना का। चीर क्षत्र यह चीर चादल में उसकी शनियाँ दर्ती थीं। अब दर्भ बहुत से श्रीर, देवानी पुत्री श्री बाह थी। इसी कारण एक पुरुष को बई कियाँ रातने का रिवाह भी बारी दो गया था कि क्रिय में एक एम्प मैक्ट्रों शालान पेटा करना चा-के बारे प्रत्य राज काक से र हजार वर्ष पूर्व ही जह हो गुढे । इस सम्बन्ध में महादेव के चनुषर मन्दी में एक इतार सरवाय का एक कामगुत्र रचा था। उसी को श्वेग केन चौराक्षक में ३०० चल्यायी में संदित किया था किर क्रमें काइएय में १०० क्रम्याची में संदित दिया था । कीर भी कट्टन से

> प्राचीन इतिहास इमें यह भी बताने है कि उन्होंने सम्तिति सुचार के सम्बन्ध व्यवस्थापित बरने के ऐसे नियस नवाएं थे। जिस से जनका सामाजिक संगठन चहुन्न

प्रम्यों का उन्होश दिवाता है। बागदायम का बाह्यान

भाग भी विकास है ।

ही सुन्दर हो गया था। इस प्रकार उन्होंने देश, काल,

धमंकी ठीक सीमा बना रखी थी। बोरोपीय विद्वानों ने भावी सन्तति के शारोरिक और मानिमक सुधार के बहुत कुछ प्रयद्य किये हैं। पश्नी उनमें वद समाज संगठन नहीं उत्पन्न हुन्ना कि जिसके बाजार पर समाज में जान्ति की स्थापना हो सके। वर्षो २ घोरीय के सुवक सतेज और सुगठित होते जाते हैं, जशानित चीर द्यानवडारिक व्यसहत्रशीलता मानव समात में बरवी काती है। भारत ने जैसे बिना माथे पर बज साप राजों को त्याग देने वाले अवक पैदा किये, जीवन कीर मृख् सम्पन्न और विपत के समयुशी पुरुष बरश्च किए, वैसे मुख्ती पर कहीं भी नहीं उत्पन्न हुए ।

वेष में जिला है-

सुप्रज': प्रजाकि: स्थां सुर्वारी चीरै: सुपी: पोदै। । नार्य प्रजांने पाहि शस्त पश्चम्मे पाहामवैवितुनेपाहि [ a. a. 5. 4 60]

सर्थात् में विविध सुख से युक्त होकर उत्तम प्रश्नायुक्त हीत । उत्तम पुत्र, वन्धु, सम्बन्धी और मुखों के साथ उसम वीरों के सहित होऊं।

प्रवतार्थ नित्रय सृत्याः सन्तानार्थव्य सानवाः । तस्मात् साधारयो धर्मः जुतिः चन्या सहोदितः ॥ स्तात् साधारयो धर्मः क्रते करित् को पुराों की सृष्टि है। इस्पंत्रये को पुरा को संयुक्त रहना साधारय धर्म है।

'प्' नाम नाक ने को विता की रका काश है, वह प्रम कहलाता है। 'पुनावि स्ववादन होत पुन:' सर्थोन को सपने संग को पवित्र को, वही पुन कहाता है। पुन सपने सप्ते कमें से ३० पीडी साथे के ध्यपने प्रेजें को, प्रा पीड़ी पीछे को जपनी संतिति को तथा स्वयं सपने सायको हम प्रकार बुल २३ पीडियों को शुन्त सौर पवित्र कर सकता है।

प्राचीन शासकार बताने हैं कि 'सपुत्रस्यगरिनारित' पुत्र रहित की गति नहीं हो सकती ।



काया, पर रिता माना के बाने पर के काद करके हिंगा माना का सर्वेश करने हैं । कैमी विद्यालया है ।

पुत्र शिवा को क्ये से टहार घरना है कि कही, कर सात पर हम रिकार नहीं करना चारते । यह में हैं से सोठों ऐसा में देवका बस्तव कात्रक विकास कि कही कोते की साता है। इस की धार्म मीजी बात कर कारत है कि मुझ ही स्वयं की हुन्स ही नर्स है। सर्म हुन्स सारीता, कर, होता, जोड़, वे हुन्स हैं। हुन्म हुन्स करा देता नर्स से मुस्त करा देता है। साता विना की मुस्त करा देता कर से मुस्त करा देता है। साता विना की सुन्त करा है तिस्त, बुन्द, बाति वा म्यदेश के दहरार के दिए, संसार के माणी सात्र के कालाय के खिल, वर्मों के सारस विष् वर्मों को पूर्ण करने के खिल वृत्र क्षेत्रक पुत्रों की सात्र भी सावस्थला है, करती। यहा की रहेती, यर बुन्न में की साकस्थला ही करती। वहा है—

कननी कने तो शुरुकन, क्या दाता क्या शुरु । कायर युत्र बनाय के, सती शंबाये सूर ॥ भीति में भी जिल्ला है--

गुर्विगयाग्यानस्मे त्र प्रति बहिनी सर्थस्त्रमं पर्य । तस्यान्वायदि मुतनी वद वन्ध्य की दशी भवती । सर्थान्यात्वर्षे को गयाना-करती वार जिसकी स्रोर



पर रखा देना, ज़बर, धन मह बुद्दा सुद्रावर भी वे द्यामानिती ही बनी रहनी हैं। उनना मृत्या सिंद्यस्य ग्रारीर गयदे तबीजों से धना बहुना है। इन मह को देसका कीलें धर धार्मा हैं। इन मह को देसका कीलें धर धार्मा हैं। इन ध्रामार्थी मान सम्तानि वीर ममुखियों की यह दुर्द्दार्शी जिनके प्रनार का साता संसार कोह मानता था, वे भंगी, क्यार, दोन, सुमक्कानों के येरी नित कर सम्तान की भीना साँगर्जा किं

यह सब कार्य होने पर धन्यान का दिन व हाम होता हा रहा है — निवृत्तों की संवधाय करती का रही हैं। तित है युत्र भी दोने हैं की बुत्रों से व होना करना जिल साठाफों ने राम भीच्य स्थ्य पेता किये थे। हिमान कर से तित हरवानू कन्त्राची में बरिव्य क्याय धीर शीरत थेंडे समस्तर भारत का घण गाम करते थे। जिल चेता भी करपानि चीर हुयों के पानों को सा र कर गीतम भीर क्याय के क्याय और वैदेशिक की गृह किसासकी भीतांचिर हो है, बहा मुस्ति मा प्रदेश भी चीर निकम्मी सन्तान पेता करने सारी है कि को सादर गृह मान को सोच करने मनुष्य कतान में कपने पायों में स्थान देश चारती है, बीर सम्मान समस्त्रों हैं। हसका क्या कारवा है? क्या दिसा-

क्षय की पालु में बाहत नहीं नहीं भारत की मूचि च्या भाव रीये पत्त. भाव, गईं। येदा बनती १ गंगा बन म बचा वही जल नहीं रहा है यह सब तो है है किर हम सनुस्य वर्षो गई। १६ ? गुड पन गवा-मान गवा-घर गवा, बल गया राज गया, अनुस्थात्र भी गया दिसका कारण क्षोजना होगा। हमारी जरक क्यों गिर रही है ? युट्य को पैदा करने की शक्ति इस में से बचों जट हो गई ? बचा इस मनुष्य । चावर्षं मनुष्य । संसार का सर्वोच मनुष्य देवा नहीं कर सकते ? अमस्य कर सकते हैं - यदि इस वाहें । हुन्छ की वात है हमारी रुचि ही इस और नहीं है। आत में ऐसे कितने पिता है जिन्होंने सन्तान बला काना सीला है। और कितने ऐने की पुरुष हैं जो सन्तान के किये ही सहवास करते हैं ? शवरम ही इसके बता में हमें शूल्य (०) मिल्रेगा। यह क्या शम और मीम की सन्तान के लिये भयानक वात नहीं है। इसारे दिनु गय हमारी इस पद्मता वर हमें जिलना आप में जननाही जोना है। इस प्राकृतिक नियम की अवहेलाना के द्वाद में इमें निर्वेश कीर की दे मकोदों से भी नीचा हो खाना चाहिये हैं

### अध्याय दूसरा

## पुत्र रत्न कैसे उत्पन्न किया जा सकता है

--:X:--

धात संसार भर में मन्तान निरोपका सिद्धान्य होर ग्रोर में बख रहा है। परना और यह कहना है कि हसकी परेचा उकस सम्तान पेता करना प्रस्ता है। क्योंकि उक्त सम्वान की कितनी ही वृद्धि होगी उतनी ही क्षप्रम सम्वान की कमी हो जायगी। जो जाति जितने प्रपिक सर्वोच्या प्रज उत्पक्ष कर सक्यी है वह उतनी ही ग्रीप्र उद्यति कर सकेगी। इस सम्बन्ध में तर्मान भी ग्रीप्र उद्यति कर सकेगी। इस सम्बन्ध में तर्मान भी ग्रीप्र उद्यति कर सकेगी। इस सम्बन्ध में तर्मान की

पुत्र मेरा को इसके विकल्प प्रश्नेत समर्थक्या को शीमायल बरने की पोश की है। बाद यह प्रवट है कि समेन गए की। छोत के शह में किनना कमा है। वर्षाय मन महा-मुद्र में जर्मनों में भगमद चिन बटाई है। वान्तु समन शह कित भी एट बार उन्नम होता हुए में सनिह भी शारेट मर्दी ।

एड जीमी विश्वान का ज्यम है वेंड को शहु रायम पुत्र जानक करेता, जमे निदेशी शतम अचया कर बायते। यह बहुत ही शन्य है।

प्राचीन कार्यों ने कारनो मन्मति की क्राप्ट बनाने की बहुत ही थेला को थी, उन्होंने हुगक लिये बहुत में मामा-शिक बन्धन कीर धार्मिन (तथम बनावे थे । हुमीका कारच है कि लंगार की सनेक कातियाँ शताब्दियों तक पृथ्वी पर तोर से उड़ी चीर प्रास्त में नष्ट हुई। चीर पान उनके शांतिल्य का पता उनकी क्रमों या पूर्णी के उदर में पिपे पत्रामी से मिलता है। पश्नु आरत ने वपनी आतीवता को इस प्रवस्न चक में विसकत भी मुश्चित रहा।

श्वापुनिक विज्ञानिकों ने 'युव' विज्ञान पर की शासीर गचेपणा की ई। उसे काल हम शुक्त गये ई। उन्होंने श्रीवन विचा, झर विचा, शरीर श्वना विचा, सामन-

शास्त्र, समाज शास्त्र चीर चाचार शास्त्र चादि की एवत्र कर 'पुत्र' विज्ञान की सृष्टि की हैं।

यह बात तो इस प्रत्यक्ष देखने हैं कि प्रकृति एक ऐसी भारल सामध्येशन सत्ता है कि जिसके नियमों का उएलंबन कियी भी प्राणी के लिये कमन्मव है। सुरल, खांद, हवा, प्रकारा, नएज, धाकारा, पंचतत्व सभी घपना कार्य घवाध रूप से कर रहे हैं। जो धमोध शक्ति इन धतनमें नियमों के पीछे काम कर रही है। वही ईरवरीय शक्ति है। इन्डीं हो शक्तियाँ से माहन धीर हेरवरीय ज्ञान बास करमा धीर उनके बाधार पर चलना ही प्राची के जिये धेयरकर है, ज़ानकर अनुष्य के लिये, जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राची है। और पृथ्वी की सब सम्पदाधों का स्वामी है। वर्षो २ मनुष्य की बृद्धि का विकास होता काता है - वह इन दमह निपर्मी के भेदों को बानता बाता है। और वर्षो १ ये रहस्य मनुष्य पर प्रकट होते जाते हैं। त्यों २ मनुष्य की विशेषता बढ़ती जाती है। और वह संसार में महरव-पूर्ण और समर्थ व्यक्ति समन्त जाता है। मनुष्य काति की भवाई के जिये इन नियमों का आन खेना बहत ही सामदायक है। वो बावियाँ इस भेद से धन्नात ई धन्धेरे

पुत्र गैदा वरे इसके विरुद्ध प्रजीवने खनसंख्या को सीसावद करने की चेटा की है। अब यह प्रकट है कि समेन राष्ट्र श्रीर फ्रांग के शष्ट्र में किनना श्रमार है। यशीय शन महा-पुद्ध में जर्मनी ने अधानक चति उठाई है। परन्तु समन राष्ट्र चित भी एक बार उचत होगा इस में सनिक भी सम्देह मही ।

एक चीमी विद्वाल्का कथन है 'कि जो शहु राधम पुत्र उत्तवस करेगा, उसे विदेशी शक्स अवया कर सार्थी।

प्राचीन ब्रावों ने श्रपनो सन्तति को ठरहर बनाने की यह बहुत ही लाय है। बहुत ही चेटा की थी, उन्होंने इसके लिये बहुत से सामा-जिक बन्धन चीर धार्मिक नियम बनाये थे । हुमीका कारण है कि संतार की अनेक जातियाँ शतान्दियों तक प्रव्यी पर तोर से उठी और शन्त में नष्ट हुई। सीर सब उनके श्वरित्तल का यता उमकी क्यों या पृथ्वी के उदा में दिये चदार्थों से मिलता है। यरन्तु आरत ने खपनी ज्ञातीयता को इस मयल चक्र में पिसका भी सुरचित रखा।

श्राप्तिक वैक्षानिकों ने 'पुत्र' विज्ञान पर को गम्मीर श्चेपचा की हैं। उसे काल हम भूल गये हैं। उन्होंने श्रीयन विद्या, नर विद्या, शरीर श्वना विद्या, सानत

राम्य, राज्यक कार्याचीत चारण कार्या वर्णी की युक्त का पुत्र जिल्लाक की गाँग की हैं।

عرب على عبر عبر المراجع المراج कारण साहत्यो एक रामा है कि जिसके जिसकों का हरार्ग पर किया भी प्राली के किये कामाभव है। यात्र, कांड, हता, प्रकार, जनत, चादार, चंचलद गरी छएना बार्य छताय अपने का नहें हैं। जो कार्योच शनि इक काननई जिएसों बे चीते बाम बार क्ट्री है। वही देंग्वरीय अलि है। इन्हीं दी शनियों से प्रात्न सीर ईन्दरीय क्लब द्वाम बनना थीर दमने बाधार पर खलता हो प्रासी के लिये खेवाचर रायका अन्य के विये, को प्रश्री का गर्बग्रेष्ठ प्राची है। चीर प्रन्ती की सब सरपहाची का स्वामी है। क्यों व समृत्य की खुदि का विकास होना काना है -- कह रून दम्ह नियमों वे भेटों के बानमा बाना है। चीर प्रयोग थे रहण्य अनत्य पर प्रकट होते जाने है। स्थां ६ अन्त्य की विशेषमा बदमी सामी है। और यह संगार हैं। सहरा-पूर्व और समर्थ व्यक्ति समझा आता है। मन्त्र काति की भन्नाई के सिये हन नियमों का बान सेना बहुत ही कामदायक है। जो जातियाँ इस भेद से श्रातान हैं श्राप्ती



करोडों बोज उलाब किये आते हैं। उनमें एकाय ही यीज का वृत्त यनता है। एक बार सहवास होने पर ४ करोड रेंगने बाखे लन्तु वीर्य के साथ बाहर चाते हैं. उनमें मे एक सन्त को दिग्व प्रदेश करके गर्माशय में चीचित करता है कालान्सर में बड़ो पुत्र बनता है।

आनव जाति के विस्तार और अस्तित्व के लिये प्रेम के मिन्न ६ विभाग कर दिये गये हैं। को समुख्य की श्रिपति विकास में सहायता देते हैं। किन्तु इन सधों से उरहर श्रेम सो रापति का श्रेम है, बास्तव में यही प्रधान श्रेम है। यह मेम की और पुढ़ा दोनों की काया पसट देता है। उनके स्वभाव भीर धाधायों में, बीवन में वरिवर्तन कर चेता है।

प्रकृति के इस लाट्से की पुरुष कहाँ सक प्रभावित होते हैं, यह यहाँ हमारे बर्चन का विश्वय नहीं। परन्तु इस में सन्देह नहीं कि पृथ्वी में ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। बिमे पुरुष की के लिये सथा की पुरुष के लिये न स्थात मके। दग्पति का संगठन इसी ग्रेम के आधार पर है जिस का श्रम परिकाम 'पुत्र' है।

यचिष एक व्यक्ति से प्रेम होने पर कुमरे से नहीं होता चाहिये । परन्तु यदि इदान् पुरू ध्यक्ति का वियोग हो

में हैं। जिन्होंने इन नियमों को जान लिया है। वे संसार में उसत हैं।

पुत्र उत्पादन के लिये साता का गर्भस्थान प्रकृति ही एक वसम प्रयोगशाला है। बालक रूपी पुतला माता है इसी सांवे में डाला जाता है। उस के लिये जैसे उत्तम,

मध्यम, श्रथम मसाले का स्ववहार होता है, वैसा ही बहु पुतला तियार होता है। इस निर्माण पर ४ बाती का ज़ास प्रभाव पवता है। प्राकृत रहत्व, संस्कार,

. प्रकृति ने की भीर पुरुष को दी विपरीत शीवित श्चारमशक्ति भीर शिखा । शक्तियों से परिपूर्ण बनाया है। पुरुष पुष्ट, साहसी, मार-यूत, क्रदावर, वाखों और बादी मुँचों से परिएएँ है और क्षी कोमल, दयाञ्च, जला और अय से वरिष्ण सोमादित।

प्क में प्रवान है। दूसरे में बादान। दोनों वृक सम्पूर्ण साज के जाने १ आग हैं। इनकी सहि के अन्वश में प्रेम कीर क्यामन्द के आदान प्रदान का साध्यम सबसे महत्वपूर्य है। प्रेम और धानस्य का भावान प्रवान ही प्रजीलावन

प्रकृति श्रसंस्य प्राणिवर्ग की परम्परा की रधाई रखने 



जाय तो शि प्रकृति की यंशकृति की भारा रूक वावेगी। इसकिये प्रकृति ने प्रेम की बहुत सी धाराएँ बड़ा दी हैं। सीर एक ही व्यक्ति की बहुत सी शियों व पुरुषों में प्रेम करने की शक्ति भी प्रदान की है।

सीन्दर्य भीर गुण इस प्रेम को सिचन करते हैं। हमारा हृदय प्रकृति के संकेतों से चलायमान हुचा करता है।

हाँ हो वंश हृदि कार्य को निर्वाचना से श्वाते रहने के लिये, एक के विशुक्त होने पर मा मर साने पर दूसरे से संयुक्त हो वाने के प्रकृष के वहने मेक्की व्यक्तियां को चरा कर कर के व्यक्त मेक्की व्यक्तियां को चरा कर के व्यक्त मार्च के व्यक्त को आवना आची को दी गई है। वरन्तु मार्च मार्

भागन्द की शोर मनुष्य स्वयं चाहरूद होता है। यह उसकी प्रष्टति है। फिर वह शानन्द चाहे चर्यिक हो या

स्याई। प्रशक्षि महित ने इस कानु में को को ना का कर हों महित प्रमुख काने की मित उराव कारी है। डां का अपन्य का करत है कि मेम करने मेम पानी का कर गुग्र उराव करता है। इसका कर्य यह है कि इसमि वारान यह जाएंने हैं कि से चपने पति पानी के कप गुप्र का जीव का मुख्य माने तुम में देखें। गाम बीवन, मीनर्ष कीर गुप्य में महित की भीर पुरागों को एक दूपरें की शीर बाहुए वर्गके मेम में बीवन कर हैगी है चीन किर वर्ग्न प्रान्त के मानो-मान में विश्वक करने और डीक परपर की पति के खानु-क्या की शासना जगक करने और जीव पत्र के सानि के खानु-क्या की शासना जगक करने और जीव पत्र के साना के बिद् विश्वक करती है, जिमें भीत्री हो पीड़ी तक बहु जनन वैसी ही वर्गी है, जिमें भीत्री हो भीते तक बहु जनन वैसी ही वर्गी हैं सी

ह्यमें चोई सम्बेह नहीं कि उत्तम सम्वति तब तक नहीं नत्तक हो मकनी बन तक दरति में शक्द मेन, बासना, उमंग, भागन्य चीर उत्तमह न हो। उत्तम रिपति में ही वत्तम संतान उत्तक होती है। यामैधान के समय स्पादि की जो मानो वृत्ति होती है। यासवा गर्म पर रिपर प्रमाद परता है।

चाहिक समा जानीय प्रवाह हारा उत्पक्ष हुए सनुष्य का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में को परस्पर सिख निजा

नाय तो हैं प्रकृति की धंशपूदि की धारा रक नानेगी। इसिक्षेत्र प्रकृति ने प्रेम की बहुत सी धाराएँ बदा दी हैं। कीर एक ही व्यक्ति को बहुत सी हियाँ व पुरुषों से प्रेम करने की शक्ति भी प्रदान की है।

सीन्दर्य भीर गुख इस प्रेम को सिचन करते हैं । हमारा हृदय प्रजृति के संबेतों से चळायमान हजा करता है ।

हाँ तो यरा यूदि कार्य को निर्वाचना से बजाते रहने के लित, एक के विश्वक होने पर या मर लाने पर दूनरे से संयुक्त हो लाने के युक्त होने पर या मर लाने पर दूनरे से संयुक्त को नोने को भावना आयी को दी गई है। परन्तु मनुष्य मानसिक शक्ति के हारा हस प्राष्ट्रक खंचलता को संयम में रखता और मर्गाया तथा बनेया के नाते भेम मावना को जपनी ही पति चा पित में निशुक्त एका है। और जहर च कार्यकार व्यक्तिमें की और उसका मन जाता है। यह विवेक से उसे संगमित करता है पढ़ी वह रहरव मस सर्गन का क्योकरण खेल है वो शुवा युवित्यों में व्यास है और जिसके युक्त में सुन्दर पुत्र का प्रतिस्व

धानन्द की और सनुष्य स्वयं धाकुष्ट होता है। यह उसकी प्रकृति है। फिर वह धानन्द चाहे चर्चिक हो था



यमा रहता है, उसी का भाम वंश परम्परा है, भ्रायीत् उत्तरोत्तर गुवोंयुक्त ही मजुष्यों का अवतरण कुल प्रवाह के साम से प्रकारत है।

मञुष्य गरीर के वह परमाछ बो अवने सदश बारुति की दूसरे शरीर में घारण करते हैं, वही उत्तरीत्तर पीड़ी दर धीदी बच्चों में उतरते और प्रगट होते रहते हैं। इसी शक्ति के धनुसार वर्षों में बंश परम्परा से दोप मा • गुण उतरते हैं. जैसे— चाँस की रहत, बाज, चमदा, कर धजन, गाने बजाने में, चित्रकारी में, साहित्य में, गणित में था स्मरण शक्ति में विशेषता, शारीरिक, तथा मानसिक, पूर्व हार्दिक बल, बोलने, सुनने, देखने में चन्तर, पैतृक मरोबाकी तथा क़रीतियों की धोर सुकाव, पैतृक रोग, चय, मुगी, उपटंश चादि, स्वामाविक ही उनमें प्रगट हो जाया करते हैं । इससे जिनके साता पिता जिन २ रोगों में प्रसित्त शोते रहे हो बनके प्रश्नभी उस व्यवस्था के चलुसार उसी रोग से प्रसिप्त होते रहते हैं । या उक्त प्रकार से-गुर्कों से भरपूर हो साते हैं। अवसर देशा गया है कि मनुष्य केवल ध्रयमे माता विशा ही से उरपन्न नहीं हुआ बरता। बिन्त जिस बीज से बब्चे की उत्पत्ति होती है, उसमें उसके पूर्वज वंश-धरों का धंश भी होता है, जैसे कई ग्रंथ माता विता से



गाएश्च साहेब ने होत की है कि सामान्यतः बच्चे की स्वरंत रचना का खाघा आगत तो माता दिवा दोनों मिनक पूर्य करते हैं। बाकी ध्याधा यूर्व पुरुषों से बा वंदा पर्वपत्त से आता है। जिसका व्योता हरा प्रकार है—माता दिवा से आता है। जिसका व्योता हरा प्रकार है—माता दिवा से आता हुए खान्या पान पान वौगाई खौरा हुन पारों का बीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का बीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का बीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों का बीधाई खंदा, बातों का सीधाई खंदा, बातों क

| माता पिता से बास हुआ स्वभाव  | १ भ्रंश<br>२                 |
|------------------------------|------------------------------|
| दादा अथवा दादी से मास स्वभाव | <u>।</u> धरा                 |
| माना अथवा नानी 🗽 🔑           | मूं संव                      |
| परदादा और पर दादी " "        | $\frac{1}{14} \ \text{witt}$ |
| परनाना और परनानी 🔛 🔐         | १<br>ध्रंश                   |

इस दिसाय में शहता यह है कि प्रत्येक चंक पिएकी र्थकों के कोर के कावर होता है। जैसे-

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{32} + \frac{1}{22} + \frac{1}{22}$$
 wife

$$\frac{1}{1} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{12} =$$

गान्टन हारा निर्धारित यह व्यवस्था बहुत कुछ प्रमुमानिक है। परन्तु दाय में यह विरुद्ध ठीक बैठती है। पह निश्चित दाव कहाता है। इसके सिवा दो दाय और भी हैं एक - व्यावर्तक दूसरा - विखच्य ।

श्यावतीक दाय में कभी भागूक और कभी पैत्तिक गुयों का कीप सा पामा बाता है। संतति में माता ही के गुर्वो का अधिकातेश होता है। इसका कारवा ऐसा प्रतीत होता है कि संतान में साला का ही चंदा चिधक है। पर इसका यह कार्य नहीं कि उसमें पैतृक करा है ही नहीं ।

विदिष्ट या विकाश्या दाय में किसी दिशेष गुण का पिकास दोना है जो न तो पूर्णतया पैन्ह में कहा जा सकता है जीन मागृक हो। जैसे घोड़े गये से ज़बर। हस समस्या में कभी ? पुत्र में माजा पिना में विकाश गुण पांचे नाते थे। पर लोग में पांचा नाता है कि वसके किसी पूर्ण पुत्र में व्यवस्य ही थे। विज्ञान वेशामों का मत्त है कि हसका कारण यह है कि बहुपा गुण पीहियों शक दिए पहुंचे हते हैं। जीन किसी माहत कारण में वे मिकसित गहीं हो पाने।

बा० बावेन्पोर्ट ने बंग्र परंपरा से बाने वाले ४४ गुयाँ की गएना की है। भांख की रंगल, नाल, चलका, कर, बलन, मंगीस, चित्रकला, साहित्य, गणित, सम्बद्धार्थ, साहित्य, मणित, साहित्य, मणित, सरा, व्यवस्था, रोत, चल, स्थानी कादि।

लंदन से पेली कुछ अस्तकार्थ प्रकाशित हुई थीं, किनमें क्रोक परिवारों के बंगकों का व्यक्ति दिया गया या। उसमें नक्यों के जारिय इस बात को स्वष्ट करने की नेटा की गई वो कि गुकों करायुवी, तथा रोग फादि से बंग परंपा का कितवा क्रीनेट सम्बन्ध है। चौर ये गुख होच पीड़ी दूर पीड़ी चक्रकर भी नष्ट नहीं होते। इससे

यह प्रमाणित होता है कि सन्तात माता से ही नहीं प्रणुत रेस बीज से उत्पन्न होती है, जिसमें पूर्व वंश-परी का भी भाग नहता है।

मतु ने कीर कन्य कानास्मानियों ने माना के क्यान्तरण कीर दिना के क्यांत्र कुल में स्पाहने का विधान क्या है। त्या वृक्ष, श्रीय, धवर, बान्या, काहि सान वारों का दिक्षणीकरण हैं। क्यार विवाह शाहियों के हम सब कामों को देशने मानने का विदेवन किया गया है। विधान कालों के जिस्सा है—

में की माना की द पीड़ी और शिता के गोप की न हैं वही विद्वानों के लिए विचाह ने कोग्य है। जागे दर इस बनाये हैं लिनमें विचाह नहीं काना व्याहिए— वे वे हैं—

१ — जिस कुल में उत्तम किया न दो।

र-जिस कुल में कोई उत्तम पुरंप न हो।

र-विस कुल में कोई विद्वान न दो।

थ— जिस कुल में शरीर पर बदे १ श्लोभ हों ।

x-जिल बुज में बवासीर का रोग हो।

६— निस कुल में चय (यदमा) दिक्र का रीय 🛗 ।

७—जिस इन में ग्रहणी चादि रोग हो।

=-जिस कल में भूगी की बीमारी हो।

६-- निस कुल में श्वेतकुष्ठ का रोग हो।

1 • --- जिस कुल में गलित कुछ का रोग हो।

निम्न वर्णित कन्या से विवाह न करे-

1—पीले वर्णवाली।

२ — श्रधिक शंग वाली, जैसे ही श्रॅंगुली की । ३ — लिसके शरीर पर बिल्कल रोम न हों ।

४ -- जिसके शरीर पर बड़े २ शेम हों।

र-- स्पर्ध कविक बोलने वाली ।

६—खँजे [ बिल्ली जैसे ] नेशों वासी । ७—मच्छा नाम वासी —जैसे शेहिबी खादि ।

= - मदी नाम बाली - जैसे गहर बादि !

-पर्वत नाम वाली जैसे—विन्ध्याचला धादि ।

10-एकी साम वाली - जैसे मैना, इंसा चादि । 19-सर्प के माम वाली - जैसे मागनी, उरवा चादि ।

1२ - प्रेंच्य नाम घाळी — जैसे दासी चादि।

13 — भयानक नाम वाली-जैसे कालिका, धरिडका श्रादि। कैसी क्रम्या से विवाह करे—

किसी धन्या से विवाह करे-

40



- ७-- शिम कुल में बहवी चादि रोग हो।
- जिस कुल में मुनी की बीमारी हो।
- श्रित कुल में श्वेतकुष्ठ का रोग हो।
- १०- जिस छख में गलित कुछ का रोग ही।

#### निरम खाँगम बन्या से विवाह न धरे— १--पीले वर्ण वाली ।

- २ विधिक शंग वाली, जैसे ही श्रॅगुली की।
  - जिसके शरीर पर विश्वका राम म डों।
- भ जिसके शरीर पर बढे २ रोम डॉ ।
- स्यर्थं श्रविक बोलने वाली ।
- ६ र्यंते विची जैसे विशेषाती।
- अलग्र भाम वाली जैसे शेहिकी चारि ।
- = नदी नाम बाली जैसे गहा खादि ।
- १—पर्वत नाम वाली जैसे—विश्वाचला चाहि ।
- n-पद्मी नाम वाली जैसे मैना, हंसा चादि I
- 11-सर्व के नाम वाली-वैसे नागनी, उरगा चादि। ५२ – प्रेप्य भाग वाली — जैसे दासी छाटि ।
- 12-भगानक नाम बाली-जैसे कालिका, चरिउका चादि।
- कैसी फरवा से विवाह बरे-

२-इंग धीर दायों के समान धीरे धीर सकत चननेशानी। ३-मुच्य खीस, सुच्य केंग्र, सुच्य दक्ति वाली।

४ मधुर भाषत् और सुदू चंग वानी।

रे-भ्रो पिना के गोत्र तथा माना की पीड़ी में न हो।

संसार से केवल सनुष्य हो ऐया आगो है को हर समय हुए न जुए विजान करता है। उसके सोटे से स्टोटे कीर बड़े से बड़े कार्यों का मृत विजार हो है। अध्य स सी जीत बहायमान होगी है किर बूगरे थंग इस तारिक की साता पर कार्य बनते हैं। इस जानि की सहायता के विजा बुद जहीं हो सकता।

इन विधारों वा कापन शांकारा में बारगीकन उपन्न करता है। जैने नाबाव में एक छोटा मा बंकट फेंट देने में उसमें एक शहर उत्पन्न होती है उसी मकार विधार की सहर समस्त बातावरण में कापन वरपन कर देनी है।

्रेंचर' एक ताव है जो व्याकार के स्थानतर है। स्पन्ने बीर आपु मदस्य से एक मिर्डक में २० हमा तक करण बरण हो सकते हैं। किया में महत्या कर को संस्था को सतुष्य मुख- अकता है। हैंग के सामगु हमने स्पार है कि

🏂 बार्गो परमानु ई । प्रन्येड विचार को मारितरह में उपह क्षीने हैं 'ईपर' पर प्रमाव कासने हैं , इस प्रकार ईपर पर हमारे विचार चेंकिंग हो बाने हैं। बमैंनी के एक हास्टर में तो बनके चित्र तक सिये हैं। शुनने हैं कि एक बार एक गुण्य चपनी प्रेमिका के विचार में मान था कि उस दास्त में देगर में दम कल्यित प्रैमिका का चित्र उतार निया। रमर्प्य रक्षने मोरव बात यह है कि बस में उठी सहरें शीम नह हो बाती हैं परन्तु हैरवर में उत्पन्न हुंबर करपन भमर रह भाता है। यहां साथ सिदान्त हैं को नर्मस्य शिध पर ' माता पिता के विचारों का प्रमाय बाजता है। यही वह गामीर साथ हैं जिसके बाधार वर बाईंग पुत्र बमिमन्यु ने गर्भ ही में चक व्यव में प्रवेश करना सील क्षिया था-क्योंकि एक बार बार्ज़न में सुभवा से उस समय यह भेद कहा था अवकि समिमस्य गर्भ में था। इस लिये स्मर्ण रलना चाहिये कि गर्भाषाम के समय से खेकर मसब वर्ड माता के प्रत्येक विचार की छाप बच्चे पर पहेगी। भौर बहु उसी भाइति, रूप रह, स्वभाव, थोग्यता, शरीर सम्पति थाका उत्पन्न होता है जैसे विचार उसे मास होते हैं।

प्राची शास्त्र के बाध्ययन करने से इसकी पक्षा समेगा कि प्राचियों का चाकार चीर स्वभाव उनकी इच्छा चौर



के सान्तों परमाल हैं । प्रत्येक विचार की माहितक में उत्पन्त होते दें 'हंगर' पर प्रमाव बाखने हैं , इस प्रकार हंगर पर हमारे विचार चंकिन हो काने हैं। लग्नी के एक हास्टर ने तो उनके चित्र तक किये हैं। सुनते हैं कि एक बार एक युवक सपनी मेमिका के विचार में मान था कि उक्त हाउस में ईयर से उस करिएस ग्रेमिका का चित्र उतार तिया। स्मर्थ रहाने योग्य बास यह है कि शक्त में उदी बहाँ शीम मए हो काती हैं परन्तु ईरवर में उत्पन्न हुथा कम्पन धमा रष्ट जाता है। यहाँ साथ सिद्धान्त है जो अमैत्य शिद्ध पर माता पिता के विधारों का प्रभाव झालता है। यही वह शम्भीर साथ हैं जिसके थाधार पर भर्जन पुत्र मिमन्यु ने गर्भ ही में चक व्यूह में प्रवेश करना सील किया था-क्योंकि एक बार कर्जुल ने सुभद्रा से उस समय पह भेद कहा था समकि श्राभियम्यु शर्म में था। इस सिपे समर्थे रखना श्राहिये कि गर्भाधाम के समय से खेकर प्रसद एक माला के प्रत्येक विचार की छाप बच्चे पर पहेगी। और बड उसी चाकृति, रूप रङ्ग, स्वभाव, योग्यता, शरीर सम्पति वाभा उरपन्न होता है जैसे विचार उसे प्राप्त होते हैं।

प्राची शास्त्र के भ्राप्ययन करने से हमकी पता लगेगा कि प्राचियों का भाकार चीर स्वभाव उनकी हुप्सा भीर



का विकास ही था कि उसे नेपीलियन जैसा शा पुत्र शार हुया।

'चानरों, चौर 'किंगसने, जब गर्म में में ये हच उनकी मामाओं ने चपना सन वैशाय की चौर फेरा था। चौर पह विरक्त की भौति नगर का बीवन क्षोड़ ग्राम में रहती थी। चौर सृष्टि सीन्त्रयें में मन खागारी थी। यह न्नाम उसने सपने गर्मस्य शिक्षु पर प्रधाव डाजने के खिने जान चून कर किया था। फज रचक्य किंगसने महान् धर्माण्यक चौर सृष्टि सीन्यूर्य पर प्रयन्न खेसका हुआ।

और इच्छा और रूकिसची के जेस का ही यह पता मा कि उनके पुत्र प्रमुख और इक्स में बात बराबर बरावर न या। वे इस मक्तर इच्चा में सात दे कि सर्व इच्चा को भी सन्देश होने बता था कि क्यर यह में ही हूँ। इस्या का उस ही नहीं ग्राय भी पूर्यांच्या शहुम्म में थे।

प्रकारिकन व्यपित ने प्रकार अन्दर वानक का विश्व प्रतीया और सब की गर्भ वती हुई वह बहुचा उसे देसा करती थी। वालक उसी की बाळिय वर हुमा ।

एक कंग्रेग एक इयशी की से मेम करता था। यह की भर गई एक उसने घोरी की से निवाह किया। उससे स्रो प्रत्र उपक्र हुया, यह इकसी की के समान या। इसका

ारण यह था कि गर्माधान की किया के समय उसी वरी की का विचार उसके मस्तिष्क में था। रोम का क स्थायाचीरः बहुत ही बदसूरत या, इसका प्रथम पुत्र नी पेसा ही हुचा। न्यायाधीरा सुन्दर पुत्र जाहता था, ब्रहा उसने उस समय के विस्पात डा॰ गैवन की सम्मति ती। तथा उसने उसकी को के सोने के कमरे में एक मुन्दर बालक की तस्वीर बनवा कर टंगवादी । इस बार हो बचा हुमा वह चारासीत सुन्दर या ।

एक स्त्री वरचे को सोने के जिये चकीम शिजा का कहीं चली गई थो। पर धफीय की मात्रा वह जाने से बच्यामर गया। की को कत्यन्त रंज हुआ। उसी दशा में उसे फिर गर्भ रह गया। परिवास वह हुआ कि को बरचा हुमा। यह रोगी भीर कमज़ोर था। उसे सन्म से हो मरितरक विकार था, दो वर्ष शेगी रह कर वह अर गया ।

महामती मन्दाबमा ने किम भौति इच्छित पुत्र बाएस किये थे यह भी शब पर प्रस्ट है।

# अध्याय तीसरा

# शिचा का दृष्टि कोग

एक बार में अपने पुरू सम्मान्य मित्र के साय बंगल की हवा खाने गया। मुन्दर हरी भरी पहादियों के धीच में पुरू हरीखा मैं मुख्य पर हवाड़ लाव की उदरारी दोती सी भील थी। सोने की तवर होगदर की यूर्ग किरयों में उसका बाल चमक रहा था। उस भील के बीट शीचों भीच चानी के जार एक टेड निकल खाई थी। उस पर बहुत ही मुन्दर सोन हों बाद पर दें का बहु बाद की मुन्दर सोन हों से चहु कर सोने पुरार्ग कि में भी चान पर सोन हों से चहु कर मोने पुरार्ग मित्र ने चुरार सोन हों से चहु कर मोने पुरार्ग मित्र ने चुरार वार्ग पर परिक में सुका कर मोने पुरार्ग मित्र ने

हैमें मुप्तर मालूम देते हैं। मैंने उन पा यह चाह की एटि डाडो चीर फिर मित्र की लग्ज नीय एटि में देगका कड़ा---

"यह इनका सीमाण है कि वे केंग्रेमी पहें किये कहीं है, नहीं को बात इनमें यह एकज होने की मुन्तामा के होती। इनमें से एक कम पहाची की टेकी पर बैदा चीं का राज्य होती। इनमें से एक कम पहाची की टेकी पर बैदा चीं का राज्य होता, कुमार कम कुछ के हुट पर अपर मारता। तीमदा बही केंग्रक में मटकना, चीया इपर कपर सिर्फ वेट माने की जिरता होता। में कोंग घरनी ह पर कपर से केंग्र माने हैं दर काने। उनके किए जहने, मरते, इनत का क्याब करते, बरद कारने में बैदने ही।"

मेरे नित्र भीर बान पर हमने छगे। ये सेर काने साये थे। बहन काने नहीं, पर उन पहिचों की वह मुन्दाता मेरी नजर से नहीं उत्तरती है। मैं शक्त कर पहिचों की वह पृत्रता मेरी नजर से नहीं उत्तरती है। मैं शक्त कर पहें लिखे पुक्कों को पीका गात, सूखा निन्नेज ग्रॅंड, गढ़े से समी धाँखें, पिचके गाल, तह गढ़ बायो,, चौर कौरते हायों से जिस तिम के द्वांते पर कपनी थोग्यता की सुपंत का नवस्त जैव में भरे भटकता देखता है। कटका सतते, धीर निकमी, कानायर्थक धीर नालायक कर कर काश साथ सतते हैं। तो वे पूछी मेरी धाँखों में

## श्रध्याय तीसरा

### ---:•:---शिचा का दृष्टि कोण

एक बार में अपने एक सरमान्य मित्र के लाय लंगत की हवा साने गया। गुन्दर हरी भरी पहादियों के बीच में एक हरियाले नैदान पर स्वयन बाब की डुदराती दोयें भी भीत थी। सोने की सरह दोगदर की सूर्य किरायों में उसका बाल व्यक्त रहा था। अब भीत के द्रीक भी याँ बीच पानी के उत्तर एक देक निकल बाई थी। उत्तर पर बहुत ही बुन्दर समेद रंग के कहे बाब पथी बढ़ी खुन्दर पैकि में कहा—"कहारी देवा में उत्तर पर पर एक रंकि में ककहा—"कहारी देवा के स्वतर पर पर स्वाप के कहा—"कहारी देवां में खुन्दर पथी एक रंकि में इस्टर्ड बैटे

A TOTAL OF THE PARTY AND THE P

कैमे सुन्तः सानुम हो है। सैने उन पा मुक्का की दृष्टि दालो भीत कि। सिन्न की नाम नीम दृष्टि में देगका करा-

"यह इनका सीमान्य है कि ये कीमो परे किये नहीं हैं, नहीं तो काल इनमें यह प्रक्रम होने की मुन्दरना न होती। इनमें से एक दस पदार्था की देशीं पर कैम चींच तगहता होना, दूषता दस एक के द्वर पर सम् सात्मा। तीमाना बही बैंतल में भटकना, चींचा इपर कपा निर्मा देश के कि तहा होना। वे लोग सम्ती २

क्या मिस्ते पेट भरते को फित्ता होना। ये जोग धारती १ वेटते को क्षाह में इर बनाने। उनके क्षिण अवने, मारे, इतत का क्याब करते, अदब कायदे से बैटने।" मेरे मित्र मेरी बात पर इसने क्षती। ये सैर करते

षन कर पदा ताते देसता हूँ। तो वे पन्नी मेरी भाँतों में 00000000000000000000000000000000

फटकोर साते. चीर निकमी, जनावश्यक चीर मासायक

## ऋध्याय तीसरा

## शिचा का दृष्टि कोए

एक चार में अपने एक सम्मान्य मित्र के साप जंगत की हवा खाने गया। मुख्य हरी भरी पहाबियों के बीच में एक हरियाजे नेदान पर स्वयक्ष शक्य की कुपता हों। खी में सित थी। सोने की करह दोषहर की सूर्य किलायों में उसका बात ज्याक रहाया। उन मोज के ठीक बीचों बीच पानी के उपर एक ठेक किल बाई थी। उस पर बहुत ही सुन्दर सपेंद्र रंग के कई तका पची बड़ी सुन्दर एंफि में के उसका बात ज्याक है। उन्हें देख कर मेरे मुत्रा मित्र में कहा वो पड़ी सुन्दर एंफि में कहा की पड़ी सुन्दर परिक में कहा की सुन्दर एंफि में सुन्दर स्वा कर सेरे मुत्रा मित्र में कहा जा पड़ी ही सुन्दर एंफि में मुंबर है से कहा मेरे मुत्रा मित्र में कहा — "बाहा" है यो ये मुन्दर पड़ी एक चेंफि में इन्द्र केंद्र

मेरे किन मेरी बाग पा हैं तने खरो । वे शैर करने सापे थे । बहुप करने नहीं, पर उन परिवर्षे की वह सन्दर्शा मेरी कहा से नहीं उस्तानी हैं । में सारवार क्य

काँपने हाणों से किया निया के द्वांते पर चापनी योग्याना की सुर्पन का क्वडल जेव में अने भटकना देखता हैं। क्यडमा काने, कीर निकस्मे, चानावरपक कीर नासापक यन कर पहा लाने देखता हैं। तो ने द्वांते सेनी भीतों में

पदे किसे युवकों को पीला गान, गृथा जिल्लेक गुँह, गहै मैं घर्मी चाँलें, विचके गास, गद गद बादो.. चौर

सस्वीर वस जाते हैं। क्या अनुष्य के ही भाग्य पुरुते के

थे र क्या यह अपसान-तिरस्कार और कदवे श्रीवन क शाप मनुष्य के बच्चों पर ही पड़ने को था। मेरी छार्त बाख जाती है—में बेचैन हो जाता हैं। एक दिन भेरे पुज्य पिता की कहने छा।--- न बाने

संसार किस सरक जारहा है। और इसका क्या होना है। प्रत्येक पीड़ी की नरल गिर रही है। जब से ४०-६० वर्ष प्रथम ही प्रत्येक पुरुष पूरा कहावर, पुष्ट, निरोग और परि-अभी था। प्रत्येक के चार चार, वृः वृः बाह्न द के समान बेटें होते थे। कोई नियुता नहीं था. एक बवान बन

सकड़ी पकड़ताथा, तब पचासों की मपडली की मारी हो जाला था। दिन पर दिस स्रोग विना सम्ताम के हो रहे हैं। सन्तान होती भी हैं। वो मरी, गिरी, रोगी, हुर्यक, चपाहिक, और वेदम,-जन्हें वे स्कूल के मुर्गीलाने में पिटने और गाजियाँ साने को भेज देते हैं। बेचारे फुल

से बच्चे थांस पीते हैं, गम खाते हैं, थर धर काँप कर दिन कारते हैं। ऐसी भी क्या बाफल है, यह पदाई क्या कक्ष का उद्धार करेगी, हमने तो इसमें वही मसल देखी कि—''सारी रात रोए एक हो मरा ।" भने को बार अपने बचपन मैंने पिता भी की अवानी

· 3-

क्ष्मण्डल के स्वाप्त हैं। क्षित्र से सदा करने मित्रों से कहा करने ये। धीरे २ में उनका सार कान रहा हैं, में घरनी मानु के भीर उनमें धीड़े के कानों को देखा हैं। से घरनी मानु रह जाना हैं। सानी सदीनयी इन से कड गई है। उद्युक्त सा मा है है, उत्तव समस कासा सासा देश मुद्दें

हुन्दे तो व रहे हैं। सारे संसार की सम्य कातियाँ इस बात पर पूक मत हैं कि करने माता पिता की सम्यक्ति नहीं हैं वे समाज की सम्पन्ति हैं। समाज को जब कर जिनने की। जैसे व वाँ की सावस्यकता हुई तब तब वैसे हो उत्तरस करने की

कमहोर, रोगी और टूटे हुए में जीववाज घर घर में पहे

इसने सर्वमाधारण को उत्तेजन कीर सहायता थी।

मिकस्में — दम्ब कीर हरयोक सवा करनायु वर्षों के

समात ने कभी कीविन नहीं रहने दिया। की देश पुर्ले

है, पर जनसंस्या की निस्तीम बृद्धि से तो समात प दे। प्राणीन काल में सारत के महसीयी प्राणी का का है। प्राणीन काल में सारत के महसीयी प्रीप देगं नेता प्रीप्त, सोजन, प्लेटो, पीर धरस्तु, भादि के-व्यां की उत्पत्ति समाज की मुद्दी में रहे कीर निस्ती

प्येटो ने स्वतन्त्र राज्यों की स्वतन्त्र प्रजा के मतुर्यों की, चौर निवास स्वाजों की संख्या २०४० निर्वात की थी। इस संख्या में कमी बेसी ल होने याये यह प्रवत्य करना बस राज्य के सजिरहेट का काम था। पिता के परि एक से प्रियत हों तो वह उन्हें दिना तुत्र वाजों की दे वाले—चौर पुत्री को ज्याह में सान देवर वापने एक तुत्र को ही समस्त समर्थीत का स्वामी कार्यो हुन तरह पिता की मृत्यु के पीछे कम बुदुन्य में एक ही पुत्र रह बाया।—चौर स्वतन्त्र प्रजा की संस्था समाम स्थिर स्वीमी।

मजिस्ट्रेट की बाक्षा के बिरुद्ध विवाह करना, क्रिक सन्तानोपित करना, निर्धारित बाखु के पूर्व या परवार सन्तान दरपछ करना, शक्षाञ्चा के विपरीत खबना मममा जाता या और उन्हें द्यह देने की क्षबर्या थी।

सनिष्ट्रेट की बाजा से सर्वोत्तम प्रवाधी सम्तर्वि गरि के बाहर वन वार्रेगों के शास भेज दी बाली थी जो हती कार्य के लिये नियत्त थीं— और बाजा विरद्ध विदाह कार्य वार्तों की-प्योम्य, रोगासिस की पुरुगों की बायदा प्रिक врамент

सन्तान पैदा करने वाजों की सन्तति के लिये मिनस्टेट की कठोर प्राप्ता थी कि वे ज़िन्दा ही किसी धुन साम लंगल में ज़मीन में चाद दिये लाँच।

प्राचीन चार्ष पद्धित भी हुछ ऐसी थी। उस समय भी सन्तान पर माता पिठा का स्वत्य नहीं था। उस समय क्यों ही बाक्क समये हो जाता था-त्योंही माता पिता उसे उपनथन कांके मुस्हुल को सींप दिवा करते थे..... जो कि

उपनथन काके मुख्डूबा को साँग दिया करते थे—जो कि देश भर के सब प्रकार के जुने हुए शीतगार महात्माओं का निवास होता था—वहीं वे सहायुक्त उनकी र्रीच, प्रारुभ, सरीर मण्डीत, जीवन, वल-चादि का सूम्म वैद्या-निक परिशोध करके छती के सायुक्त तिज्ञा हेते और सारत में इसकी परिष्क सबस्था में उसके गुख कर्मों की जाँच की

स बराका पाराक अवस्था म बदल में व्य कसा का बाब का बादी और अपने मन बचन कर्म के संवरता के ने बहु जिय मान स्थान सेवा में लगाने घोरप होता — वसी घोरप सेवी (बच्चे) में वसे मनेवर करा दिया जाता था। सामानिक सुम्दरता और ग्रेम कराने रखने के लिये पह केरी सुम्दर वीति थी। राजा और र्रक मण्डेक का बालक गुरुव दिना वापे चहीं रह सकता था — चौर सब को स्थाना कुलागिस ब्यांग्य करा पूर्व में विनीत होका गृह सेवा और मीवीत होका गृह सेवा और केरा करा करा था मान सेवा और वार्य करा था।

28

चान कितने अनाथ बालक बालिकार्ये गली गली भिना माँगते फिरते हैं। चौर उन्हें घर की देवियां चौर दुकान के देवता किस प्रकार कुत्तों की तरह बुद्ध राया करते हैं—भीर उनके सुन्दर सुन्दर भौनिक्षात किस प्रकार मलाई साकर में ता दीना चनकी धोर फेंब कर एकाध सात धौर एकाध दुर्वात्रय होक देते हैं। उस समय यह राजसी दूरय वहीं था। ज्योंही किसी बालकने-प्रिय मधुर स्वर से हार पर धाकर प्रकारा "माता भिचा" तो प्रत्येक गृहची की छाती में दूध उमरह प्राता था- उसे तरम्त स्मर्थ होता था-उसका खड़का भी कहीं इसी प्रकार किसी द्वार पर किसी को "माला भिषा" कह रहा होगा-वह दौर कर सपने ही प्रश्न की तरह उसे स्नेड करसी और धर में को कुछ होता उसकी गोद में बाल कर प्रचकारती थी। बाह ! कैसी **इ**वर्गीय जातीयता थी. क्या ही प्याश सगढन था: कहाँ गया वह काल और कहीं गया वह कम !!!

सम्पदा विकारी इच्या श्रीर वृदित मुर्ति सुदामा की यह श्रातीकिक मित्रता क्या गुरुकुत प्रयाली थिमा संभव को सकती दें?

किन्तु यह सब कम विगड़ गया। मनुष्य ने संसार में बन्म सेकर संसार का खावा है संसार का वह ऋषी है— भागना प्रतिनिधि स्थरूप योग्य पुत्र संसार की सेवा को

देकर नद्द उक्तया होता है-यही पुत्र शब्द कर्य कर्य भी है-वरित्राय करने वाजा-उदार करने वाजा-पुत्र होता है। इसी किये सन्तान को पैदा किया जाता है। पुत्र को उत्पन्न करना जीर क्या शक्य योग्य बनाकर गुरुकुत को सींप देना

बीर संभार में सम्मान पूर्वक रहने की योग्यता होने पर स्वयं सब हुन्न उसे देकर वानप्रस्थ हो बाबा यह प्राचीन यद्वि थी। पर बन्न क्रम विगद तथा और मनुष्य स्वार्थ का कीहा बन गणा-सम्मान को ग्रयने युद्धाये में [ि] सुख देने की जाजता से याजने क्रमा हो बन्न बन-प्रायम्य भीच और निकम्मा हो गया।

कारण-चन वचीं को उपयुक्त शिका नहीं दी बा सकती। धनेकों ने इसने चूंता-कहिए धादका सदका क्या पहला है-तो बनाव निज्ञा! धन्नी पहा जिखाकर क्या हमें नीक्षी कराना है-चिद्वी पत्नी जिल्लान-हिसाब किताब

नाका कराना इन्त्यकु पत्रा (अवसना-इसाब करान करिना का गान-क्य इसारी दुक्ता को यही बहुत है। ऐसा ही उत्तर बन्याओं के लिए भी सुना रागा-कि पहा जिला कर क्या एकत शेजना है! हुस्पादि। यह देसी सोचना की नामर्श का उत्तर है कि अपने स्थारों से हम एक होनहार बाजक की समस्त बहुबार शेक देते हैं, और





दिये गये हैं जनके शरीर भीर मन की शक्तियाँ कहाँ इहर सकती हैं। भीर ये अनका क्या अपयोग कर सकते हैं।

इसारे बचों को न शिवा का-न रचा का-न धाम करने का-न सहा से रक्षते का-व चपने को पहचातने का सुभीता है तो ये बया उपयोगी यन मकते हैं ? चवस्पा यहाँ तक गिर गई है कि संसार 🛍 सम्य नातियों में भार-सीय एकी भी नाक भी सिकीड कर स्वीकार किये जाते हैं ! बीसे मारो की बात है - चपने घर के बढ़े बड़े पर, भक्रतरो-प्रोक्रेसरी-प्रशानियश चादि परावे हाथों में लॉप कर इस बय उनके घर मजरो की भीख साँगने बाते हैं तो कुत्तों की तरह दुद राये बाते हैं ! इस धवने घर में-मपने चेश में-रह कर शीसरे दर्जे में सफ़र करते हैं. सड़ा सस्ता मोटा श्रम्भ साते हैं - दिन भर पसीना बहाते हैं भीर भरी कवानी में कुलों की सीत सर बाते हैं-कीर संसार के मवासी इसारे उसी दरिव घर में शित्रथे फर्स्ट हास में सफ़र करते, उत्तम बंगलों का स्वर्गसंख लुटते और खाते २ जी बच रहता-बसे चपने बढ़े २ पाकिटों में मर कर चपने माग्यवान् घरों की क्षे क्षाते हैं। सब इस यह समर्फे कि इमारा घर शरीब-निकास-चौर किसी काम का नहीं

है या यह समयें कि हम ही किसी उपयोग के नहीं हैं। प्रमाय तो पिथ्वी ही बान के सिनते हैं।

भारतवादियों की पैनुक सम्पत्ति का मृत्य प्रतिक १९% और कॅमोर्सों का ४१००) २० है। भारत कं कार्नाय सम्पत्ति १४००००००००। शिवान कारत र० कॉमी कार्ना है, पर कमेरिका की १३। परव भीर कार्य से १४० कारव, मेटीमेटेन जायकेंग्य की २०० सरव स्व की १४० होसेटेन सारत की कारादी इन देशों

प्रचा सःग्रवी चविक है !!!

व्यक्ति = वैये थो । सन् १८=२ में सरकारी रियोर द्वारा म मार्मी की को शित की सामस्त्री १ वैसे क्र्री-चीर म १८०० में दिग्गीमादेव के हिमांब से वह पट पट स् १ आत इह गई। जोसीरका शालों की ११॥=०) आर्हेकि चैर ११॥=०) इंटलेवट की १॥॥ क्रांस की १॥ जोनी को भा आर्हिया की ॥=०) इटली की ॥=० चीर हमारी सिर्फ वैसे !! बहिये, हम कैये क्यारोगी चीर कमाक है? यह समस्त्रमा कि भारत वरित्र है इससे योगवार होने पर । महीं कमा सकने। यही आरत मिलपे विदेशी सकसारं ११॥ करोड़ रुपया चन्ना देशा है। की रिक्त प्र

सन् १८१० में प्रत्येक भारतवासी की बामदनी मा

बाकियों में पेट भर कर शारी बचन घर को मेब देने हैं।

ये कोग म्हे हैं, को कहते हैं कि मारत में समृदि मही हो सकती; भारतीयों का युद्धि बहना माहत है। प्रसिद्ध सीवसम्बंध का कथन है कि—

'भारत मृमि धन की खान है"

इसमें नाना प्रकार के मेनी-जनिक-धीर वयोग के सिये प्राष्ट्रिक मामान हैं, कत्तम कोयबा है, बन्दा मिटी का तेस है, जोदे थीर खबड़ी की कत्तमना देशकर दुंग्लैंड बाओं की राख टरक पद्मी है, सीमा, पाँची, तीमा, धीन और मनेक सर्वों की कती नहीं है यहाँ तक कि रेटियम मोद्र पनेक प्रमाण में वाई गई है। तिम पर पी मास्त मुख्ती सरका है।!

मन् १६०१ हैं। से १६२५ तक १५ सालों में सम्पूर्व भारत में १६ खाल सञ्जूष्य करवाल में भूरते तक्ष वक्ष कर मर गये। सन् १८२५ से १६८० तक हम १६ वर्षों में और भी धाभिक धावाल का ज़ीर रहा। सत् १९६० से १६०५ तक (२६ वर्षों में) देश में ६ बार धावाल पदा धीर ४० खाल धारती भूरत से युव्यत कर हम बोक कंपू कर गये। यर हमी सन्नी के धानिता २५ यर्गों में १८०५ से ११६० तक १६ बार ध्यवत हेटा प्राप्ती धावाल व्यवेत्र विक्र में प्रायः २ करोब ६० लाग महा प्राया स्वाहा हो

उपयोगिता की कहानी सुना दी गई धार दिकाऊपन को देख सीतिये।

पाँदिक द्वाद सारिवक भोजन का क्षभाव, कम्म से मृत्यु तक बनी रहने वाली दुरिवन्ता—रहने के स्थानों में स्वयद्भता की बही भारी कमी, और संसार में सुधी रहने की योग्यता का क्षभाव-मुख्ता पूर्वा क्षनेकों दुरोतिवर्षा, वावबर, स्वाद कीवन—हन सब ने मिल क्षमा कीवन की रस्ती की खोलका कर दिवा है। क्षकाक बीट नेगा कीव

नूमरे धनेकों क्यायां से हम मृत्यु के निकट पहुँच रहे हैं— धकाब से मृत्यु के रोमांचकारो दरय घाप देख भाषे हैं। धक रोग से भृत्यु संक्या देखिये —

सन् १८३६ से १६०८ तक कुछ दश वर्गों के बीच में

इस मकार खुल हुई— युरुव १६६२८२४ व्या से ४४४६६६११ सी १०६४६५११ हैंगेसे : १८००१२४९ इस ७६६८२१६५ प्योग से ४०१६४४६

इस व्यवस्थातिक क्षिया भवा था कर यह था-

| रच का श्रुक्तावर     | मा किया समाचा ना नई न | F             |   |
|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| <b>भारद्रेक्षिया</b> | की इज्ञार             | 4.4           |   |
| स्वीद्रम             |                       | ₹ <b>೩.</b> ७ |   |
| जर्मनी               |                       | 16/1          |   |
| इंग्ली यह            |                       | 18,= **       |   |
| <b>घमेरिका</b>       |                       | 14.8          |   |
| देमार्क              |                       | 13.1          | ٠ |
| -2-                  |                       |               |   |

श्रीर भारतवर्ष में सुनिये— चंताल १९३४

संयुक्त प्रान्ध ३१४.७३ पंतान १२१.४३

चारहे ३०,२३ सहास ७०,०

कदिये, इस मुनीबत का भी हुछ ठिकामा है । विश्वि-धम दिन्दी साहित का कपन है कि---

"मानतवासी रोगी दी पैदा होते हैं, और रोग से ही

कारपद्ध का पांड भर कार्य ह चाप कहेंगे-सरते तो सभी हैं-पर इमारा क्यम ठी यह है कि समय पर अरला निभी को नहीं चालरता, पर

बद करने की उस होती दै तभी इस सर बाते हैं। धंमेशों की बायु की भीसत एक वर्ष है चीर हमारी ेह वर्ष ! इसका सरप देखिये—

सगत्प्रसिद्ध विवेदात्रस्य की खुलु ३६ वर्ष की स्वयस्या में हुई । ओलुक दीनवस्यु सिन्न की २२ वर्ष में, इच्य स्वामी सर्देयर की २६ वर्ष की स्वस्था में । स्वामीताम सीर्च की ४१ वर्ष की सालु में, हमी मकार मार्मिक

ताव का का या पा आधु त, इस्तानकार मानक सात्रनैतिक कालेक नेता विदान गर्यों की छत्यु शवध काल में हुई है। बारियम ने कपनी प्रसिद्ध 'विकास वाद' की हुत्तक की ५२ वर्ष' की उन्न में विका या। खार्ट केंद्रियम साहस्स का क्षत्रेय्य वट वर्ष' की उन्न तक करते रहे। सर विभिन्नम कुन्स की बायु ७७ वर्ष की हुई, प्रसिद धमेरिकन व्यविष्कारक एदीसन की खनस्था मर्थ करे हुई। संसार के महापुरुष निस उन्न में उत्तस कार्य कर सकने योग्य प्रतिभा चीर खनुकाल प्राप्त कर सकते हैं उस समय तक हमारे देश के महापुरुगों की हिंदुयों भी गल सद कर सिन्नी हो बालों हैं। शोक है

फूल तो दो दिन बहारे आँ क्रिजाँ दिखला गये। हसरत उन गुओं ये है जो विन खिले ग्रटका गये॥ द्यव लगे हाथों-- घपने सौन्दर्य का भी विन्दर्शन कर क्षीजिये । सीन्दर्य ३ प्रकार का डोशा है-ज्यरीर दा, बारमा का, और हृदय का। शरीर के सौन्दर्य का तो पूँछना ही क्या है-सारे संसार में इस सीन्दर्य को काले कुत्ते का ज़िताब मिला हुआ है! रहा आत्मा का सौन्वर्य-को आस्तिकता, दवता और भारमा की पविश्रता द्वारा चाजुमाया जाता है। सी विस देश में असंस्य मत हों. असंस्य देवता पूजे जाते हों-बीर किसी पर भरोसा न हो, अपने पहाद से पाप की चरन से दिया लिया बाय और भाई की राईसी भूस के बदर्ल घक्का देकर शत्रु बनाया क्षाय, बन्धुत्व-और सहदयता-सहानुभूति के बदले जहां मजुँ री साँगी जाय, वहाँ प्रात्मा के सीन्दर्य की सारीफ़ न करना ही खरखा है। और हृदय के

मीन्दर्भ वा चित्र तो काषके गृहचारित्र हैं—वह मैसे एखा-परद मीन, भीचनर—दुश्लों के क्षमधर—धीर कायाचार वा केन्द्र वने हुए हैं उनका कोई चित्र लीचें तो वह मापके हार्षिक सीन्दर्भ का चित्र होता। दुन्तक में से हुछ चित्र बाह् कोने के कारण एक कायानी चुन्तकालय मे मासीयों का मनेशाधिनार हो दिय गया था। जेद हैं, हमसं साधिक कन्नाचित्र हुए सीन क्या होगा।

धव धाव हो कहिये कि धावके वधों की बया कीमत हो सकती है है और वे कैसे संसार में प्रतिष्ठा भास कर मकते हैं। बरचे क्या खायते—कैसे वसंते—किस भाँति शिचित

होंगे—हृत पर कभी हम विश्वार वहीं करते, जैसी सायर-बाही से विवाह करते हैं वैसी हो लापरवाही से वच्चे पैदा करते हैं—माफ़ तो माँ है कि खोग ध्यमिचार के सिमें कियों के पान कार्ने हैं, बच्चे कपने कापने कार्यहा जबदेश्ती उत्पक्त हो बाते हैं, वे बच्चे प्राट-मुक्टर-जब कैसे बन राकते हैं। बोग समस्में हैं कि उनकी खामद कम है-चाधिक सम्तान को में शिवित वहीं का सकते—पर संबस का चमाब होने से ये घमनी कामलिप्सा में क्रांग हहते हैं—फलाः बेटब बच्चा वह नहीं है।

भारत में व्या की कभी है और वह दिन दिन बार्डी हीं जा रही है। देश में कुल क करोड़ गाय भेंस हैं को ६ महीने त्वा देती हैं, इस मकार दो कोड़ प्रमुखें के दूप पर १शा करोड़ भारत वासी गुज़र करते हैं। बीसत निक-लने से २ भादतियों को गुज़रत ? गाय के दूप से होता है—जब तूप का पेसा चमाब है तो तूच पर ही होने बाले बच्चे कैसे की सकते हैं।

इसका फल यह है कि 1 वर्ष की चालु तक के वर्षे फी इजार ३३३ मर जाते हैं— क्यांत हर ३ वर्षों में 1 मर जाता है। कुल मिला कर प्रति वर्ष २८ लाल वर्षों भी सुरसु होठी हैं। चीर यह संक्या दिन दिन वर रही है।

भारत गर्म या मीतदिल देश है—बो वैज्ञानिक रीति से बचों के लिये दितकर होना चाहिये। और मार्च बी बिचों को पूरोप की दियों की तरह कल कारतानों में भी काम नहीं करना पश्चा-केवल बचों का पालम भार ही रहता है। हमारे बच्चे पाई नहीं पालसी, स्वयं मातावें ही पालती हैं—तय भी ३ बचों में मार बाता है—और इस्लैयर में कहाँ बहुत उपद पहती है—मातामों को दिन भर सहनत मन्द्री करनी पड़ती है—बहु बक्टर किराये

इं मरचों को पालती हैं-वहाँ १३० बच्चे प्रति हागर भित है। सर्वांत साथे से भी कम !

सब देशों में मृत्यु संस्था कम होशी वा रही है-पर त में बद रही है। इंग्लैयड में प्रति इज़ार ७० भादमी ी समय में मरते थे। वे शब कम दोते दोने १८६१ में

, १८८० में २८ और १२०३ में १४ मरने लगे। पर भारत की मृत्यु संक्या वह रही हैं। यहाँ 18-9 ही हज़ार २८, १६०२ में ३१, १८०३ में ३४, १६०७ . १६०८ में ३८ चाइमी मरे । संवक्त वान्त में ता ४३

मन्दर पहुँच गया है। ये सब हत्याएँ इमारे निर हैं-बिनका वालन इस नहीं सकते उन को अरने के श्रिवे-सिर्फ़ खुन चूमने के क्षिये क्ष करना-महापाप-धोर पशुपना और प्रस्तित समस्वता

मसिद्ध विद्वान् भारयम का कथन है कि --"जब किमी देश के अनुष्यों को भर पेट भोजन नहीं इता सब उस देश में देवल दुर्भिच ही नहीं पहला। प्रत्युत देशों में तरह सरह की तकवीकों पैदा हो बाती हैं-बुरे

इस बहु नामको कि एन्ट्रल बाना, धीमेंगी निया पाना बचों के खिये बासी है। माना पिना वा कर्मक इसी में पूर्व हो बाला है, को माना पिना वर्षों को बीमेंगे रक्कों में मेब देने हैं। मानो ने बादर्ग माता पिना हैं। यहाँ पर प्लूक में होना बचा हैं। दुर्बल बच्चे, माना पिना हैं। यहां पर प्लूक को बी बेंचों पर, मोन भी कमें में ना वार्य होन बीर बानावरणक जानों में परिपूर्व, निकस्मी किनामों पर इड पूर्वक दृष्टि कमाये बीटे बहुते हैं, मानने हमीय के

किये, क्रपक्षपाती वेंत हाप में किये शास्टर मादेव मान्सी की मौकी क्याने हैं। उनके श्रीमुख से शक्काय यक्षाय, शुद्ध क्युद्ध की निक्षत्र केट पहि जबके की तत्काल सकस में समकर न पैट बाय, सो फिर सब, तब, पीट पर बेंस पहती हैं--

अवतार, कोथ के भैरव, यूरे मूर्ण, ह्वी क्षियाकत की शुर्पन

विंड लाप, तो जिर तत्त्र, तत्त्, पींड पा बंस पहती हैं — गारीब की कोमक रराक वयह लाशी है, कमर दूवर दों सारी है। पर सद कमाई हस से ,भी कम्मूट न हो उन्हें शुर्मी कमाश है। गांकी तो सान्नो किसी मिनती की बख ही नहीं हैं।

द्योटे सड़के पिटने के बर से चौर बड़े सबके इस्तिहान में फेस होने के बर से ग्रुस ने चालिर सक पहते हैं। चीर

म्हिति को मिटा दिया—इस क्या थे, यह मुला दिया। सले-स्नामम सिम्मयुक्त से कहा—वेड़ों से कियाओं के मील है। हमारे लड़त के साम्दर ने नहा इसारे पूर्वत सूर्यने, लाती और क्षता। थे। इस खस्म वाखों की सलात हैं। इसने यह भी देखा—हसारा घर दरिहता की सृति है। और बाहिर से वाये हुए कोसे सुमृत्द संगकों से वह राह से सहते हैं। इसारे क्याचे पूक्त से पहले हैं, उनके इस्वे

चंद्रेती जिला ने इसारे सन्तिष्य में इसारे चतीन की



मार्जेत माहब से मुखना कराई । साहब ने बवाब भेडा — भीतर चले चाहुये । माहब सिक्ता के पूर्व परिचित थे । बोले-क्या माहब हमारे इंग्लंडवाल को दर्वाते तब म चार्वेने । यदि न बार्वेने तो हम कभी भीतर न चार्वेने ।

माइव चाये कीर हाय मिकाया । पीछे इंसकर बोले-मिर्हा माहब ! इमारी चापको दोस्ती की बात चलग है।

भीवरी की चलग है। पहले लब चाप चाते थे बतीर

दीर्म्ता के -बाते थे। अब बाप काश्वित्र के भीकर हुए बैनकरमुक्त चसे बाया कीश्रिये-असे इसका करने की क्या बस्रत है; मिर्ज़ा ने वहा-सरकारी बीबरी को में इरशत .

ची चोह माम्यना बा। मार धनी पहचा ही हर्म—चीर इंग्रहन गई। मदाम—बर्ग्ड की 'मीको में इंग्लंफा है। इस्टे पैसे नामबाम पर चहु का चन्न हिये।

यह घटना इस बात पर ब्रचारा श्रावनी है कि मित्री शैरो मेशकी चटतें को भी मरकारी बीडरी की प्रतिद्वा पर पुष बार विरुवान हो नया था। ये दिन भे जब आरत के बचे चंग्री माकार की भीवरी के खिए शरीर चीर पैमे का राम का के पर रहे थे। ये जिम थे अप आरत के वर्षे क्षेत्री गम्पना की इस कराज पाने के लिए बढ़े श्रमा बर रहे थे। रहेम क्षीम धारूमरी को दावन निवान मीभाग्य समझते थे। कियाँ मेम शाहन की सोकोश्तर चन्तु समम्मा थी। इमै शहते कार गुवा थी। चाने कार चाविश्वामः या । चापने को ब्रम तच्छः समस्ते थे । सर्व-व्याप के श्राधिकार ग्राप्त करने के डॉमसी किमको होते ?~ इस क्षेत्रम अंग्रीजी सरकार के गुकास बनने की प्योप समसने भे । इस काले थे-इमें बताया सथा था कि इम काक्षे र्जगतियों की सन्तान है। इसमें हमारा धरराव न या-इस छः भी वर्ष से पिट रहे थे। बड़ाँ इसारा चात्म-रोज रहता ? कहाँ हमारी पूर्व स्मृति शहती ?-कहाँ हमारा

शत्य बनात के दिए शिक्षा प्राप्तिक दृष्टि के बात-

मार चिनिवार्य होनी चाहिए। वर्षों कि वह श्रीवन का लाख है। मिला के सनुमार हो देश की शामनैतिक कदम्या में, कीर ऐम की मान्यना में उक्ति या स्पत्रांत होती है। यहि किसी लानि की राज्य देश काल के समुदार वर्षों में म कीदन संसास में लड़े करने योग्य नहीं है-तो उनसे रिक्ति हुए व्यक्ति श्रीवन संसास के स्पत्रार यह में कभी

विजयी नहीं हो सकते ।
संमार परिवर्तनशीख है, यह से 2000 वर्ष प्रपम्न इमारे देश की जीती आवश्यकार्या थी, उनमें यह सें सम्मार पह गया है। देश की शतक्या जैती तब यी सक हैमी काव नहीं है, इसकिये शिका प्रयासी भी नये नवे

धाविष्कारों से विश्वपित, नई नई वावरयकताओं को पूरा करने वाली, तथा श्रीवनग्रद होनी चाहिये। उदाहरण



पर सो गुजामी के क्षिये पड़ते हैं—मौकाी में जिनका सम्मान है—वे क्षमाने इससे क्षषिक क्यूटी का क्या कार्य समक सकते हैं?

रोबसियर के नाटक और वैरन की कविता परकर दनकी सालों में ऐसा पुत्मा बग बाता है कि दे काबी सालों के स्थान दर गींकी कॉलों और काके केगों के स्थान पर भूदे बालों को मुन्दर देवने कराते हैं, उनके हुएय में गांचिका की एक पहतूस प्रतिमा चौकत हो बाती है। दनके मिल्तक में और हो प्रकार का गृहचरित्र कांचित हो बाता है। प्यान दनको बीती उत्पन्न हो बाती है, पर मिलतों हैं उनको भोंकी भांकी गाँव की सरबा मुख्य बांकिका, परिचास यह होता है कि बालू साहिब के मन से ही उनकी नवेशी दतार बाती हैं। येशे विशवे हाँ

सारोग यह है कि इसारे जीवन था खेत बहाँ खह-लहाता है, उसके खंड़त जहाँ उमते हैं, असमे बहुत हर रिप्त का मेह बरस रहा है। इसारे जीवन कौर रिप्ता के

गृहन्य हैं, जो इस राज्यों शिका के कारण कट्ट बने

हप हैं।

थीच में कीप चीर व्याकास का पुत्र होता है उसी पर हो कर हमें गुज़रना पड़ता है। सारे संसार की सम्य वातियाँ धपनी भाषा रखती हैं

भीर उसी के इसा वे सब कुछ सीवती सिलाती हैं, पर हमारा दुर्भाग्य देखों, कि इम उसके बिये भी पराये मोह-साल हैं। एक बंगाली और पंताबी परस्पर भाई होने के कारया एक ब्रारे से हृदय मिखना चाहते हैं, पर उन है भावों को समस्ताने के बिवे ७ दशार मीत से पाणी ज्ञवान आवी है है और हमारी सातृ भीषा गर्नी कुचों में दकराती फिरली है। इसका कुफल अस्यक्ष हो गया कि

हमारी बावीयता भीरे ३ वष्ट हो रही है, धर्म, विश्वास, शिथिल पढ़ रहे हैं, जिन सामाजिक वन्धनों की बदीसत दजारों वर्ष से इस जिन्दा रहते वाथे हैं, उनकी वह में भीवा लग गया है, ज्ञास इस हिस्सू बहाते हैं, पर हिस्तुस का कोई चिन्ह इस में नहीं है। पराई भाषा, पराया हे-रराया जीवन, पराथा हत्व, पराया मस्तिरह, सब इ राध है। जिस विचा में स्क नहीं, जो शुद्धि के विकार सहायता नहीं देवी चीर जिसमें संबद तूर करने का गय दंद निकासने का यस नहीं, यह शिषा नहीं—

एफ. ए. तक की शिचा इतनी है जिस में उन्हें संप्रोमी भाषा के मातों को किसी तरह समसने की पोमका सा काती है। करीव 12 वर्ष के पूरे परिस्तार से कात्र पर्दी तक पहुंचता है। परन्तु यहाँ तक पहुंचते २ द्रास्की विचार और भावना की शक्ति हुस भी काम न साने के कारण सुरम्म नाती है। उसका विकास नष्ट हो बाता है, विदेशी पुत्तकों की भावा पद्दि यह वक्ष-पूर्वक रह २ कर मोल भी के तो भी भाव उसकी समक में नहीं सा

सी॰ ए॰ की सेवी में चाकर एक एस भावना की करूत होती है, पर जाव तक जिंदिकीसा रह कार की भावना मुस्सा नहें थी वह धव कहें से चावेगी। निदाब वह भावागा वहीं भी बोट बाद जरने ही खेलकों का मत-कव समस्ता है।

मातानिका के थाथ सहबुहुत्य बनकर रहना तो एक प्रदार में उन्हें कमका हो बाता है। श्रीतरी बोदन में द्वी ध्वाप क्षेत्र यही नहीं, उनका बाहरी बोदन उस से भी ध्वपिक सन्तत हो बाता है।

खब वे एम॰ ए॰, बी॰ ए॰ में इरांब, स्थाय, वासिव, तकें, साइस्म के महत्व पूर्ण, शवक पड़ा करते हैं, सब वे

चपने गंवार थाए, भाई, चहोती, पहोती को ग्रुप्त हो से देखा काते हैं। उन्हें मूर्ण समस्ते हैं—डन पर द्वा दिखाते हैं। धरती पर पैर नहीं रखते, अपने की अपने गरीव और सुर्ल देश से चार चेंगुख कैंचा समकते हैं। पर जब पूरी कितायों को निगल कर, पास हो कर बाहिर घाते हैं। घार सार्दिक्तिनेट के बयडलों की देशकर साहवों के वज्ञारों में सकती की तरह भिनभिनाते गुजामी दृंबते फिरते हैं। और वहाँ या तो बगह नहीं मिलती था मिली तो फटकार, गाली, शुमांने भीर हिस मिस के चपेट लाकर साल भर ही में दोले हो जाते हैं। ये देखते हैं कि वे कवितव, वे तर्क, वे साहन्स के सिदान्त कुछ भी काम नहीं था रहे हैं। वह बगत भर का भूगोद्ध पड़कर मूल भी गये, किसी काम न भाषा। शन्तवः वे शव भवनी योखना पर भरोता न करके खुरामद पर वतर करते हैं। और इसी के बासरे पर पसिता बीबन को कारते हैं । पुरेते पुरुष प्रमान होंगे । ये खोग धनवान होंगे । उत्रापे तक जी सकेंगे हैं कुठ बात है कोई भी देश ऐसे नेगेरत, अयोग्य, खुरामदी, और पेट्ट अवानों से अच्छी

एक बार अन हाटा बचा का कामर आ नदस्ता निर्माण कार्यान सम्बन्ध कर यह कहते सुना-चम्मा देग, विकाद से सित में हो तार हैं। यक बातक ने बहे व बादकों को देखकर कहा था, देको देखों है यह बीत है। इस की कार्नत ने कार्या की कार्या की कार्या की स्वाचित मध्युष बीत की सी थी। एक होटी सक्की ने कार्या की सित मध्युष विकाद कर में हैं। ही सह सा यह हाथा हाथ है हाथ है विचाद रात मर गोये हैं। मैं यह पूरता है— यह करणना, यह उपसा, यह कर्मकार

कहा या होय हैं हाथ है विकार शत रोये हैं। में यह प्रता हैं-- यह करणना, यह उपसा, यह उपसा, यह करने क्या साधारय है! यह विकास का श्रीम नया हन वर्षों की मिसा का कोतक नहीं है! पर धाप क्या समम्प्रते हैं, यह कम्या गार्गी और उसय पारती कमकर आर्थ समियायों का गीरव बहायेंगी। और ये सामक क्या यह होवर क्यास, बाल्मीकी कीर काबीश्वास करेंगे।

महीं? यह कल्या किनी दित्तं, गुलाम, शिक्षतं इन्हें की कोरू बनकर सीत उत्तर में मुठे वर्तन मौबती होगी थीर वह क्या किमी शाफिस में सफसर की डोकरों में इन्हें की बुर्सी पर बैठ, मेल पर कुळे हुए कागानों का ग्रह काला कर रहा होगा।

भारत की सन्तान पैदा होते ही क्यों न सर गई। ये भीजवान क्षायों वि चूड़ी पहन कर क्यों वहीं घर में ग्रुस

मैदते हैं। इसकी माठा ने वाँक दोने की दश वयों भ साती हिभारत व्यासा है। व्यास के मारे तदप रहा है। यही जवान करने पाती दिलावेंगे? हुन्हीं को हसना होस्ता ——तता——तीर वल होता है व्यर्थ है, बारा। होती। भारत को मतने दो।

शार्वतमात्र के प्रवर्षक स्वामी द्यावन्त्र ने कहा वा-'स एव देश: सोमानववाद भवति वरिमन् देशे महावर्षस्य विद्यादा: वेदोक्तपर्यस्य प्यामेग्य: प्रवारो आयते !"

सार्थ समान के विद्युले नेताओं में स्वर्गीय वर्गमानन्य सारवाणी और महामा मुन्तीराम की ने उक्त भाइगें पर मुक्कुद्ध कोले, पर उनसे भागा एवं न हुई। बरावर १४ वर्ष तक साराग मरी खितकां से वेदले पर धारत में मालूम हुआ कि गुरुहुत के गीरवालिका रचातक ७१ रूप भी नीजरी के मुहतान हैं। और फिरवा कर वहाँ का गिरे, तहाँ सथा महामा हैंदरान ने डी० ए० थी० कालेक रहोज कर संगरेज़ी गिष्या म्याली में इन्द्र स्वातन्त्र्य उत्पन्न किया थीर क्षमा में पण्डित महत्व मोक्त मारवरीय ने बिक्ट परिश्म करके क्याओं में विश्वविद्यालय कोला। पर सर सव नया था। उन्हीं विश्वक काहुओं पर चौरी का वर्ष था। वहाँ के वहके यी गुजाम वर्गे, वहाँ के क्रक्टिक्ट में भी पाश्चान्य प्रवासी के सामने सिर

सकाया ।

सनकार ने जब रक्तों की स्थापना की थी तब उसका उद्देश इस समझ नहीं सकते थे—घव समझे हैं। उसे गुजाम इन्हें चादिएँ में। बदी इन्हें उसने पैदा करते की में कारपाने बना दिये थे। कंगरेज सरकार की जीत हुई, उसने मनोरय मकत हुए, उसने मारत के प्रत्येक जवान को व्यवस्थान प्रत्येक व्यवस्थान सुद्धान, गुजाम, नीकर चीर कारिक बना की कारना मुद्दान, गुजाम, नीकर चीर कारिक बना जिया।

सौ बापों ने हाती के त्य से बाहकों को पोसा, वार्षें सिश्चित, धोग्य अनुष्य बमाने के खिए स्कृतों में भेता, धाप मूले वहे उन्हें पहने का इत्यां दिया, धापने विपादे पहने, उन्हें साहबी पोशाक बनादी, धापने वर्तन केवे उन्हें किताब इतरेश ही। और बड़े बात से, उतसाह से हेनने बाने घेटा यह कर कैता बन बायगा? इत्यापिक बनेगा। पर कब वह शिषित होकर धाया, तब बया देखा गागा? इस निरात ने उतसी आंतों की उमीनि सार दाली है, उसकी खानी का रस पीलिया है, उसे धापसा बना दिया है। यह किसी काम का वहीं रहा—कह पोसी का या है। वह घएने देश और धर्म का भी कादर

भाषाम पेटे धनाने ही गये, जिनके सवाम बेटे मी करें, जिलके सवान बेटे पराये कपड़े पहर्ने,

बोर्जे, पराया काम करें, पराये बंग से रहें रों को-पदि उनमें शैश्त है तो-हँखिया सा । इमके सिवा उन्हें धपनी लाख यचाने की

श्रिक्ष राज्या

का किस दर्जे पर है---

181

। शिष्ठा के साथ इयारा चरित्र-स्वास्थ्य चौर

मशीनें हैं। पर हुआंग्य से ये सशीनें भी है---जिन पर इस सन्तोष नहीं कर सकते-समिये-सारे सँसार के सभ्य देशों की श्रवेषा

। में ६ करोड़ २० लाख बादमी रहते हैं उन ६ म भारत विद्यार्थी पदते हैं। या में १० लाख भावमी रहने हैं जिनमें 55

तेंच में ३४ काख में ४ वाख २ इजार 1 य में ४ करोड ४२ लाख में ०१ लाख। nno0000000000000000000000000 100

हुछ सम्बन्ध महीं है. वे क्षेत्रल परीका पास

शिष्टित समस्ये होते तो वे भी बाराय की तगड रेंग ही कर्णों में करा का कुछ हो बार्ग १

पर को गुक्कामी के किये पहने हैं—मौक्सों में जिनका सामान है— ने क्रमाने हममें कविक क्यूरी का जना कर्य सामान हैं ने

रोत्तरिया के बाटक धीर बैरम की करिण परकर बनकी बालों में ऐसा सुरमा कम बाना है कि ये बालों बालों के स्थान वह नीकी बालों कीर कावे केगों के स्थान पर धूरे वार्षों को सुन्दर देखने कारते हैं, बनके हुएव में नाधिका की एक बहुत बरिया संदित्य हो बाली

हर्य से नामिका की एक कहन भारतमा की का हा जाती है। उनके सम्मिक में भीर ही प्रकार का गृहकील कॉक्ट हो बाता है। प्यास उनकी वैसी उत्तक हो बाती है, का सिवती है जबको सीबी साली साँब की सरखा सुरका

वाबिका, परिवास यह होता है कि बाबू माहिब के सब से ही दमकी नवेंबी उत्तर बार्ती हैं। ऐसे दिनने ही गृहस्य हैं, को हम राजमें शिका के बारफ बहु बने हुए हैं।

कुत्ता हो राया है। वह अपने देश और घर्म का भी भारर

महीं करता।

जिनके खवान बेटे खनाने हो गये, जिनके खवान बेटे पराई गुलामी बरें, जिनके जवाब बेटे पराये कपड़े पहने,

पराई भाषा बोर्से, पराया काम बरें, पराये हंग से गई उन माँ वापों को-यदि उनमें ग़ैश्त है तो - सँविया ला क्षेत्रा चाहिये । इसके सिवा उन्हें अपनी क्षाब वचीने की

चीर क्या भागा है है वर्तमान शिका के साथ इमारा चरित्र-स्वास्थ्य ग्रीर विकास का कुछ सम्बन्ध महीं है, वे केवल परीका पास कराने की मशीनें हैं। यर दुर्मान्य से ये मशीनें भी इतनी प्रक्ष हैं--जिन पर इस सन्तोप नहीं कर सकते-

इसका व्योश चुनिये-सारे सँसार के सम्य देशों की बपेश भारत की शिचा किस वर्ज पर है-समेरिका में १ करोड़ २० शास चादमी रहते हैं उन में १ करोड़ ६८ झाल विद्यार्थी पहते हैं।

भारदेशिया में १० लाख भावमी हज़ार विद्यार्थी हैं।

स्विद्रज्ञरलेंड में ३१ साख संयुक्तराज्य में ४ करोड़

नेटाल में ५ काल ४४ इवार में २६ इवार।

इसेनी में ६ इसोइ १० लाख में ६० काल विद्यार्थी पदते हैं, पर भारत में ३३ करोड़ १० लाख मनुष्यों में

४८ सास ३ इक्षार (!!) विद्यार्थी हैं !!

मम्य संसार के दिसाब से भारत में ६ करोड़ विद्यार्थी द्वोने चादिए थे. पर हैं कुछ ४२ जाल ? धर्मात साटे ४ क्तीव बाखकों की लखि विकास के लिये देश में कछ प्रकृत्य महीं है। यह विवरण प्रारम्भिक शिका का है। सब हाईश्कृतों और कालियों का दिसाय देखिए-- भारत की कान संख्या ३ १।। करोड़ है और क्रमेरिका की केवल =।। करोड़ । बर्यात् क्रमेरिका से कीगुनी के खगभग है । यह दोनों देशों की उच्च शिचा की शव सुनिये--

भारत में सिर्फ ३३० काविज सबकों के हैं, पर चामे-रिका में ४६३ है। दिमान से चौगुने हो दर १६०२ काखिल होने चाहिए थे. पर हैं १३ - [र] श्रमेरिका में श्वदक्षियों के 193 कालिज 1850 में ये पर उसमे चौगुने भारत में चेवल ॥ !!

भारत में ३२० कियाँ वाक्षित में पदशी हैं, पर वहाँ १६६७ बालिजों में पहती हैं [ 1 ] यहाँ ३३६५४१ सियाँ इरक इरक बर क्छ शिल पढ शकती है

पर धामेरिका में धश्यध्यः स्तृत्वों में पहली हैं, कुल भारत में पदे जिले मर्ज १, ध्य, ८०, ००० और भी १, ६६, ६४७ हैं कुल बोद १, ४४, ८४, ४२१ है और बामी २०६०१८४८४४ विवाहत एह परवर है।

एक बार माननाय पं॰ शहन मोहन मासवीय की ने सपने स्वारधान में कहा था—

"भारत के कुल विरविधालकों में २८००० विद्यार्थी हैं, पर क्रमेरिका में २४००० प्रोफेसर हैं।"

सारांश भारत में भी बाल १ धादमी उच्चित्राचापाता है, चीर क्री १० बाल्य में एक को विज्ञान [साईस्स] की रिका दी वाली है!

कहिये — इस पतन की भी कोई इद है है इसी रिफा की उसित पर, इसी रिएका के बल पर आप १०० से अधिक मतों और ११३ में अधिक आपाओं को एकता के सुन्न में चींच कर शुगानवर उपस्थित करना चाहते हैं है तब तो आपके साइस की बिड्डारी है। विस्तर्यदेह में आइसरी स्कृतों के विद्रान, 'एकरम निवित्त पास विधा धारिभि, इज़ारों वर्ष की शुगनी स्वार्थ परता को, हिन्सू शुन-स्मानों के काइमें को ठोड़ कर, अक्टूबों, बीचों, पतिजों का उदार करके, नव्य भारत की बालीसवा को लवा कर सकंगे?

करने बांके भारत का वर्तमान मर्थकर स्वरूप है—जैना इसाना चा न्दा है—सारे विश्व की शक्तियों में जैसी राष्ट्र पट्टी मच रही है— वसे देख कर कीन कह सकना है कि भारत की प्रकानता नियर रह सकेगी हैं चीर शह मी

विरवास नहीं कि साम संसार इसे बोदा-निकम्मा-रोगी-स्वाइत समस्य कर इस पर तरास ला कर इसे जोड़ दी । स्वाइत सर्वसान मन्यता का सब से उपच बामें यह है कि रुक्ति हो तो शीवित रही बराना मर लाखी ! चया तो कर भारत की शृत्यु निरचित है-इस अर्थकर रगड़ सें-इस-इवरंत चाक पहल में-इस औद अदनके में भारत सदस्य इचल कामगा पित कामगा !! तीम कोटि भारत के बनाव हुटे कटे एगो! सारपान

होको ! तुम्हारे ६० को।इ बिलड हायों की युन्न द्वाया में भी यदि हैग हुव गया हो तुम्हारे व्यक्तित्व का क्या ग्राम्य रहा तिहाशी इसी सुन्धां में-तैयारी काते करते होत हिन यह प्रशास जन्मयरमाध्या सूर्या कातक याताल में का गिरी, सर्वे नारा हो गया और तक चेते तो त्यक वर्ष होगा स्वक् सर बीने हीरा यावर के साव भी नहीं विकास । यह नवर्ष क्याविका-क्य स्वारं मुख-क्य जातीयमा-बद सीन्दर्य-को



दम थोग बनान तक कोश्यो कम्पकार के पर्द नूँ करते हैं। बालक काहें भी जिनने दलस संस्कार खेश्य लम्मे। काहें भी जिनका हुए पुरु कीर मीरोग हों-दिना विस्तिपीं सीर गुयों से युक्त हुए वह अनुष्य की पंक्ति में नहीं बैठ

सकता। जिल्लाका प्रधान भाग केवल सनुष्य काति के लिये हैं। विना सिलाए जसे इन्जू भी नहीं भागा, संसार सर के

बिना सिलाप उसे बुद्ध भी नहीं भागत, संतर सर के सानदार के बच्चे जग्म जेने दी चलने किएने उड़ने तथा साने पीने समाने हैं। बुना दो चार दिन में चलने फिरने साना है। गिद्ध पैदा होते ही कथा चालाग में अदला है, सार यह है-कि आवः सभी संतार के प्राधियों को स्वामा-विक ही हुए जान होता है। पर मनुष्य के वच्चों को सब बुद्ध सीसता पड़वा है। चीर प्राधिय निवतनी कहनी स्वर्ध के बच्चे निताम्य सामग्रे हो बाते हैं, उस बज़ में मनुष्य के बच्चे निताम्य सामग्रे हतो हैं। इसका साम्य बगा है!

विही, कुले, बस्दर, बादि को बादे कोई कितना ही सिंसा थे, दो भी वह कोई ऐना काम न कर सकेगा, वो सन्य बच्चे न कर सकते हों। इतसे सिवाय जंगांनी बन्दर सीर पांतद बन्दर में अंगली हिरन सीर पांतद हिरन में



### पर्वताकार कुछ निकस कानिया । धरार कोई बीज जहीं दगना, सक मुख्यम कर मार

काता है ला यह बयका दोच नहीं। उसे लाद पानी, गर्मी चीन प्रकार न मिला होगा। डीक उसी प्रकार यदि कोई बडा मूर्ल, दुच्छ, चुच्चाली चीर भीच रह जाता है तो यह करका दोच नहीं उसे शिचा, असब, मंदकार का क्रमाब रहा।

स्वभाव बदा प्रवस गुरु हैं, संस्कारों से वह अबल और विवंद होता रहाता है, कुमंक्कारों का मदि सम्पर्क न हुमा तो समसी बाओ सारवी, वह बहुआ चला बातगा। नहीं तो, गिरता काएगा। हुसबिय स्थाप का प्रथम प्रयस होना चाहिए। यह सम्प्र गुरु करेगा।

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ूचेद में जिखा है—

'मात्मान, (वर्मन्त, व्याचार्यमान् पुरुतो वेद।'
इस प्रकार प्रथम गुरु साता है। वच्चे के भविष्य भाग्य
इसी सहस्र की नींच साता ही रखती है। जैसी नींव होगी,
वेता ही वहुस्त्य उसका जीवन वनेसा। इस नियम ही
पनवाह न करके कोई यह वह कि अम्म गुरु का वाम किसी
और से कराया आए तो यह चनहोंनी बात है—क्योंकि
वचों की शिषा जियों से ही हो सकसी है। सो भी सब
से प्रथम माता से। संसार में सबसे खनुभवी जोग माता
के गुरुत की प्रशंसा में को चपने बद्दार चंकित कर गए
हैं, यह करवी मिटने वाले नहीं हैं।

जिन्होंने मैपोजियन का नाम सुवा है, जिन्होंने पीरपर अभिमन्तु और महावीर कर्या, अर्थुन की महिमा पढ़ी है, जिनके महिराफ कपिल, गोपीयन्द आदि की स्पृति से दीत रहे हैं, उन्हें साठा के महस्य की बताना नहीं पढ़ेगा। उन सब का वर्यान काना मानों समय नष्ट करना है।

माता का धर्म है, उस पर भार है कि वह पुत्र का उचित रीति से लाबन पाबन करे, उनके भावों का समस कर बत्तम शिक्षा दे। हष्ट, पुष्ट, सुखी, और अच्छे पुरुष

। १९८६ १० व्यवस्था का काम वैसी जिम्मेदारी वा नहीं, वैसा कि बास माना की जिम्मेदारी का नहीं,

जैना कि बान भागा की शिम्मेदारी का है। भागा का कामन दनम है। भागा का नाम मिटा दो तो संगार पशुकों से परिपूर्ण शंगक कह जाएगा। सन्त बोलना, क्यन्तु रहना, समय पर काम करना,

सुनील, तथा कालाकती जनना, यही ला की प्रधान रिका है। केरक माना की अमनकानी से क्यों में-को इन्द्रकारी के मसान करूच और मुन्दर होते हैं, क्या २ कुथित दोर नहीं गुम काते ? और उनका अमंकर परिधाम कौन नहीं नानता ।

साता के पान वचा लगभग गाँच वर्ग तक हो तोह में पक्षमा योपना है, पीछे दिला के हाथ में आता है, मार्मो साता में मुग्दर मिट्टी दें दी, जिजीना बचाने का सरंबाम रिता करना है। विसको साता ने तैयार किया पा-वह पिता योदित करना है। पिता का कार्य वह है कि —कुल गीरद, स्वरद भावनाय, ग्राम संकरण, विनीत, भाव, सची मित्रता, तथा उच्च भागाय, याम संकरण, विनीत, भाव, सची मित्रता, तथा उच्च भागाय, याम संकरण, विनीत, भाव, सची मित्रता, पद्म करे, इका गीरद की स्वापना, के बीजों का चारो-पद्म करे, इका गीरद की स्वापना, के बीजों का सामायत, मूर्त प्राम घर वच्छों है, मयम रामायव, महाभारत, मीठा की कथा वालों बर ह होती थी। इन स्थानारात गाम



सहि बचों हे करने अस्तिरक में में भाव म भर बाते, भीर उसे दिना विचारे हो उन्हें खोकार करने की खाचार न किया बाता। किर उन्हें दूसरे वर्धे की सचाई समझते में संकोच सिकाक प्रताही। कियने ही सनुष्य ऐसे हैं को राजे दिन से

बात नहीं बह मकने, उनका कारवा उसी मूर्ज सिका का कुरून है। इसलिए जाई सावेगीस घर्म बताना चाहिए। कैसे मारिमान वर दवा करो. दीनों से दरम जमामी भी भीच हैं उन्हें कुछ सफ कहो, प्रेम प्रके सबसे बतीन करो, हैरबर को मबंत्र बानों, इस्पादि ऐसी बातें हैं जिनका मद्मा सिक्टा समित्रक पर बैठ बाए हो वह अवका यहा होकर स्था पर्स हैं है निकासेगा। और उसकी तीनरी पीड़ी पर संसार में साबे बीम एक ही घर्म होगा को

रिता के बाद आचार के पात करणे को जाना होता है, इसका साल प्रिक्त हो श्रियंक १० वर्ष होना चाहिए कहाँ उपके सब भागों की शासा मणासा विकलतो हैं। इस तक प्रांचार्यों से उतने को कुछ पड़ा श्रीसा है वह पुष्ट होता है। बहाँ की प्रधान वार्ते ज्यार्य ज्ञान, संवस, सार्वमिक

हित, निराजस्यता, स्पष्टवादिता, और कुतर्क हीनता हैं। ये स बार्ते यहाँ धीरे २ ५ए होती हैं । बच्चा बोग्य वनता जान है, चाचार्य की बाखी से उसे सत्य ज्ञान मिलता है. र्य

श्रविचान्धकार नष्ट होता है, उसकी सेवा से गर्व र्थ मान नए होता है-तथा बहाचर्य से शरीर, मन, पुष्ट होर है। भीर एकान्त वास से धारमा-वायी एक निष्ठ व

बाती है।

इस प्रकार काय. अन्, बचन से ज्ञान और शान्ति व संग्रह कर के यह थीर अपने छुल का तिखक होकर सग में विचरण करता है। उसे उच्चता से रोकने वाका की महीं है। यही शिकाका सकत है। यही शिकाका उच्च

प्राचीन मारतीय परिवाटी के चनुसार जब बाजक विद्यारम्भ कराया जाता था तब उसे यज्ञोपवीत देकर प रुपदेश दिया खाता था --"तू भाज से महाचारी है, जिल्ल सम्ध्योपासन कियाक

भीजनके पूर्व ग्रस बल का शाधमन कियाकर । दुध्य कर्ने को छोड़ धर्म किया कर । दिन में शयन कभी मत कर द्याचार्य के बाधीन रह के नित्य साहोपाह वेद के जि आरह २ वर<sup>°</sup> पर्यस्त ब्रह्मचर्य खर्यात ४८ धर<sup>°</sup>तक वा जर

चर्य धारसका । साचार्यके धाचीन धर्माचरस में रहा कर । परम्तु यदि चाचार्य सधर्माचरका वा चधर्म करने का उप-रेश करे दम को ए कमी यह ग्राम । चौर दमका चाचाय मत कर । क्रोध चौर मिच्या मायण करना छोड दे। साढ प्रकार के मध्यन को छोड़ देना । सूमि में शयम करना । पक्षत्र चादि पर कथा न सोना । कीशीयव चर्चांगु गाना, बजाना, क्षया मृत्य चादि निन्दित कर्म, राज्य और चलन का सेवन सत कर । चति स्नान, अति भोजन, अधिक निज्ञा, श्राधिक जागरण, जिम्दा, भोड, भय, शोक, का प्रदेश कभी मन कर । शत्री के चौथे प्रदूर में जाग, चावरयक शौचादि दन्तधावन, श्लान, सन्ध्वोपासम, ईरवर की स्तृति, प्रार्थना और उपासना, योगास्थाम, का धावरण मित्य किया कर । चीर सत कर । मांग, रूखा, गुण्क, शक मत सारे, भीर संचादि सत वीने । वैन्त, घोड़ा, हाथा, उंद्र चादि की सवारी सत कर । गांद में निवास, जूता भीर चत्र का धारण मत कर । सपुराद्वा के विना उपस्य इन्द्रिय के स्पर्श में धीयें स्लालन कभी स करके वीर्थ की शरीरमें रख के निशन्तर उध्वं देश बन, वर्धान् भीचे बीर्य को मत गिरने दे, इस अकार यक्ष से वर्ता कर । तैजादि से

माह मार्चन, वाब्दना करना, फालि स्वष्टा-इमली बादि, फालि सीक्षा-साल मिरच बादि, करिखा-इरच बादि, छार-बवया बादि और रेषक-समासनीटा बादि इम्मों का मेनन मलकर। नित्य शुक्ति से साहार विद्वार करके दिया प्रदय में यदगील हो। सुनीज, योदा बोखनेवाला हो, समा में पैकी बोग्य गुण अद्या कर। मेसका और व्यवका घारण, मिण बरया, बातिहोस, रनाल, सम्प्रीयस्त्रल, साव्यर्ग का मिण-चरया, माता सार्च काचार की नमस्वार कराना, ये सि निष्य बरावे, की निष्ठेष किये वे निष्य न करने के कमें हैं।

यान्यस्माकः सुचिरिताचि । तानि त्वयोपास्मानि । मो इतराखि । एके चास्मका वा सुद्धी द्वाराखाः । तेषां त्वया सनेम प्रश्वसितम्बस् ॥।।। तीच्छी । प्रयाः ७ । ब्रजुः ११ । ऋतं तपः सार्यं तपः श्रुतं तपः शानतं ताने दसत्तरार

'यान्यनवद्यानि कर्माया । शानि सेवितस्यानि । नो इतरायि ।

ऋते तपः सत्ये तपः श्रुते तपः शान्ते तपो दूसरतपर-हमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो झ्हा अूभु वः सुवव हो ततुपा-स्वै तत्तपः ॥२॥ तीनिरी० धषा० १०। धानु० ≈॥

धार्थ--है शिष्य ! को धानन्तित, पाप रहित धार्मात् धन्याय धामांचरय सहित, न्याय धमांचरय सहित कमें हैं; उन्हीं का सेनन तु किया करना। इनसे बिस्त् धामांचरया कमी मत करना। है शिष्य ! को तेरे माता

हों उनका भाषास्य कभी सन कर । है सक्रमानि है को उनके स्वत्य नि प्रसीता क्षेत्र स्वतिन विद्वान हैं. उनकी के सभीर बैटना, संग करना भीर उनकी का विराज्ञ कि पानका। है क्षिप ! मुक्की प्रसाध का प्रहेश, सस्य साजना, सम्य बोकना, वैद्वादि सस्य काफों का सुमना, भरने सन्

को प्रवसंकरण में न नाने देना, ओलादि इत्तियों को दुष्टाचार से रोक केष्टाचार में बरातन, कोचादि वे स्वाप से मांन रहना, किया च्यादि द्वाम गुर्चों का दान करना प्रतिनदोत्तादि करना चीर विदानों का शह कर जिनने मृति, कम्मरिक कीर चुर्चादि कोकों में उदाव हैं - उनका यथा-प्रतिक लान प्रत्य कर, चीर घोगाम्याम-वायायाम हामा एक मस परमामा की उदासना कर, ये सब बम्मे बरना ही तय कहाता है। तथा

श्वतस्य श्वाध्याय प्रवचनेया । सत्यस्य श्वाध्याय प्रव-चनेया । तरस्य स्वाध्यायः । दसस्य श्वध्यायः । द्रासस्य श्वध्यायः । श्वाध्यायः स्वाध्यायः । श्वाध्यायः । सत्य निति सत्यवचारा शीवरः । तय हति तयोजियः चौरु स्विष्टः । स्वाध्याय प्रवचने वृष्टीतः नाकोसीड् गत्यः । रूप्तराहरू स्वयः ॥ ३ ॥ वैतिरी॰ प्रचा॰ ॥ » ॥

भनुः ॥ ६ ॥

श्रयं — हे महाचारितृः तुः साथ घारया कर, पर कीर पाण कर। सत्योपदेश करना कथी अत होदः, मदासाय बीन, हर्ष श्रीर पहामा कर। हर्ष श्रोकारिंद होदः, मादासाम बोगस्या कर,त्याप पर, और पडाया कर। घरमी हटिन्यों के हिर्दे कार्ती के हटा, सच्छे कार्ती में चला, विशा का अहया वर की करामा कर। श्रपने करना-करवा कीर चारमा को अन्यापा वरव से हटा न्याणाचरण में प्रकृत कर कीर करायाकर, तथा पढ़ कीर पहाचा कर। क्षित्र विशा के सेवन पूर्वक दिया के पड़ कीर पड़ाया कर। क्षात्र होश करता हुया पड़ कीर पड़ाया कर। साववादी होता वर दूसाय वसन व्यादा चराय में कह हहना, तथ तिल्य पीरुटिएटि सावार्य की

धर्म में चल के पदना पदाना कीर सत्योगदेश काना है सप है। यह नाको मीद्गलय शाखार्य का सत है कीर सब घाषाणों के मल में वही पूर्णेक रूप है, ऐसा दें जान ।। ह। इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर सामार्य या पालक का रिता करें। बालक वा पाठानमा वर्षि इंगनम्ह ने माधीन परिवादी पर इस भांति जिला है— पाणिनी सुनि इन स्वार्थिकार्य रिक्ष र एक महिंदे

में पहा कर पानु पाह की १० इस कारों के रूप माप-साना तथा दर प्रजिया भी मापदानी, पुनः पाधिकी मुनि इत किहानुसामक ची॰ उच्छादि, गच्च पाह नथा अरूप्या-श्रीम्य दन्न चीर नृष् क्रवादम्य सुवस्त कर । दर सद्दीन के भीनर स्पादा देवें, पुनः दूपरी बार चर्टाण्यायी पदार्थील समाम श्रीका समाचान क्रायां चरवाद चन्नव पूर्वेक दहाये। चीर संस्तृत भाषण का भी चरनाम कराते जीय, स्माहीने के भीतर दुनना पहना चहाना चाहिये। सपकार वतन्त्रीस प्रतिन हर सहामाण्य जिससे वर्णापा-

क मात्र हुनना पड़ना व्याचन वाह्य ।

स्थान पड़ना निर्माह निर्माह निर्माह निर्माण पिछा, क्ष्यान वर्षोणारण रिष्ठा, क्ष्यान्यों, धानु वाढ़, नाय पाढ़, क्यादि गण,
विज्ञानुरामन, इन ह द: अन्मों की व्यावना प्यावन्
तिस्थि है, देह वर्ष में सार्यान् . क अक्षाह महीनों में हुनकों
पड़ना हुम प्रकार शिखा जीर व्याकन्य शास्त्र को स्थान
पड़ना हुम प्रकार शिखा जीर व्याकन्य शास्त्र को से परे कर्मा क्याने वाह महीने व्यावन ६ वर्ष के भीतर प्राव कर्मा क्यान्यान वाहक ग्रानिकृत निष्यद्व निरुक्त वत्र क्षारामार्थी ग्रानिकृत वाल्यवाचक सन्मव्यक्त प्रीतिक

योगरुदि चौर रुदि तीन प्रकार के शब्दों से वर्ष यथावत् बार्ने । तत्पश्चात् पिङ्गजाचार्यं कृत पिङ्गख सूत्र एन्दो-प्रन्य भाष्य सहित ३ महीने में पढ़ और तीन महीनेमें रत्नोकादि रथन विद्या को सांखें, प्रनः बास्क मुनि कृत, काम्यार्लकार स्त्र, वास्त्रायन भुनिकृत भाष्य सहित आकांचा, धीरवता बाबुत्ति, धीर सारपर्यार्थं, धन्वय सहित पड़के इसी के साथ मनुस्ट्रांस,विदुर भीति,चादि चौर बिसी प्रकरणमें के १० सर्ग बारसीकीय रासायख के-सब ३ वर्षके भीतर पढ़ें और पढ़ावें तया एक वर्षमें सूर्य सिद्धान्तादि में से किसी एक सिद्धान्त से गणित-विद्या जिसमें बीज गणित श्रीर पाटी मणित, निसको छङ्क गणित भी बहते हैं पदे, धौर पदावे । निघवटु से सेके उद्योतिष पर्यन्त वेदाक्षों को चार वर्ष के भीतर पहे। तरपश्चात जैमिनी मुनि कृत सूत्र पूर्वमीमांता को, व्यास मुनि कृत ब्याख्या सहित, क्याद मुनि कृत वैशेपिक सुत्र रूप शास्त्र की, गौतम मुनि कृत प्रशस्त चाद भाष्य सहित, वास्सायन सुनि कृत भाष्य सहित गीतम भुनि कृत सूत्र रूप न्याय शास्त्र, च्यास मुनि कृत भाष्य महित, पतक्षित सुनि कृत योग सूत्र योग शास, भागरी सुनि कृत भाष्य युक्त कपिलाचार्य कृत सूत्र

व्याल्या महिन, ध्याम सुनि कृत कारीनिवसूत्र तथा हूँग,

बंग, बक्र, प्राप्त, झरदक, आवदुक, वेतीय, हीरिसीय, झान्द्रीय कीर बृहद्दरस्यक, ३० दश उपनिषद् व्यासादि झुनि कुन व्यान्या सहित वेदान्त शाखा । हुन ६ शाखीं को ६ वर्ष के शीतर पद खेते । सत्तरवान् गेतरेय सार्येद

का बाह्यए । भारवसायन इत श्रीत तथा गृह्य सूत्र भीर कल्प मुन्न, पद कम भीर ज्याकरवादि के सहाय के

इन्द्र-चर प्रार्थ क्षम्यय आवार्य सहिल क्यायेद का पटक ह तीन वर्ष के भीता को। इसी प्रकार यहाँचेंद्र को अह पप साइया और पदादि के सहिल, सामवेद को द हो वर्ष, तथा गीपप माइया भी पदादि के सहिल क्यार्थ वेद को दो वर्ष के भीतर थे हैं। सन् मिल के श वर्षों के भीतर थ बारों वेदों को पदना भीत पदाना चादिये। पुनः क्यारेद का द्रपदेद सादुर्वेद, जिसको बैठक शास्त्र बहुते हैं। जिसमें क्यार्यति कुरागुटक बीर विवयद तथा पदाशिक क्यां क्यारेह क्यार्यति क्यार्यक्यार्थ है इनको १ वर्ष में पदे। यीते सुसु-वादि में गस्त्र जिसमें हैं-वना कर सब शरीर के प्रवथमों को काट कर देवं। उसमें ग्रारीरिक विचा को सावाद्य करे। प्रयस्थाय पहुर्वेद का उपयेद पदुर्वेद जिसको शक्षास्त्र प्रयस्थाय पहुर्वेद का उपयेद पदुर्वेद जिसको शक्षास्त्र



बार प्राचीन आरत जैसे शुरुकृत नहीं रहे न बाद वह समय

है। न बार हारवित और मास्टब्सका समय है। बाब मारी पृथ्वी सन्त्रों से धर गई है। तन वर्षी में ध्रेष्ट लानियों की जन शृदि रोबी गई है। इस रोक का कर्य थह है कि इतनी ही धरनान उत्पन्न की बाय-जिननी का पालन थो रख तथा शिका सष्ट कर सके।

यदि ऐसा न किया जायगा तो नेपोसियन के कथना-समार राष्ट्रों को बद इकसी का रोग ही कायगा जिममें दमकी मृत्य की ही सन्भावना है।

# अध्याय चौथा

# नागरिक जीवन की सम्हाल।

यह बात स्थान में रसने योग है कि देहातों की स्थेपत करने जीर नगाने में युवक सबके सब्दियों करिय विगय करने सार्वियों करिय विगय करने सार्वियों परिय क्या की स्थान हमें स्थान करने सार्वियों परिय कि स्थान हमें स्थान स

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

एवा एक क्सा एम खड़क क घड़र का ध्यस्क मारा बाय, भावात खरखरी भीर भारी हो बाय। उसमें भीरता भीर एकाना विश्वता भा बाय। स्पूर्तत भीर भागन्द

सय सरती जेवों में न रहे। मात.काल देर से उटने सरी। पाछाने में देर तक बैठा रहे। स्मानकरने और शुद्ध रहने में सापरवाह हो साथ। पढ़ने में और छास में फितड्डी हो

जाय तो समक कोजिये, वह दुर्ध्यंसनों में फँस गया है, वह धवस्य धीर्य बाहर फेंकने क्षणा है। माता विता की उचित

है कि उस सदके की शिक्षा बन्द करके उसे किसानी या किसी परिश्रम के धन्धे में लगा दे। कुछ परवा नहीं यदि उनका येटा मुखं रह जायगा । सगर वह सीता जागता

मेहनशी और कमाऊ तो बना रहेगा है काक्षेत्र में कावर विद्यार्थियों के जीवन में रस पर बाता है-कालेख के कोसं की किताबों में जब टेनी सन बीर सैक्सपियर के प्रेम प्याखे वे स्वाद को क्षेकर पीते हैं, होस्टब के स्वरह कमरे में, गुदगुरे फुल के समान पत्तंग पर परे

हुये, भर जनानी की उन्न में बन वे उक्त काव्यों और कथाओं की संगमर्गर के समान रवेत या गुलाब के समान कोसल भीर चांदनी के समान स्वच्छ प्रेस व्रतक्षियों की समझी सम में सस्वीर बनाते हैं-शीखी खाँखों की अन्धेरे में घूरते, सुनइरी वालों से स्वप्त में खेलते. अस्पनामी 🕏 राज्य में कोर्टशिप करते हैं । तब वे शपने संयम और मन की पवित्रता को नहीं बनाये रह सकते। धीरे २ इप उनके अन्तरंग मित्र वन आते हैं ये खोग वे होते हैं औ साल दो साल प्रथम उस स्वप्न रस को चला चुके होते हैं भौर भव उन्होंने इधर उधर सचमुच एकवो धृट घोरी विपे

पी खेने का तुम बन्दोन्सम कर दिवा है। वे लोगसमम
तो सापन में हैंगी दिवारी करने हैं। वाडेंज में साने
ताने वाली-सन्तिन चौरूपी सादि पर खॉफ खाने की
मूंट मुद्र गर्प लचाने हैं—सीर उपहाय करते हैं। फिर
रान्ने चलती क्रियों, बाकों में पूमने वाली मिमों, लेटियों
की कालोचना का जम्म भागता है—उसके बाद मादक
परिदर बाहुकोप के मुर्मा चाते हैं खहाँ बनोकों निर्तित
पर सुद्रम सुखा देलने कीर सुग्र दोने को मिलते हैं।
चरित्र और मामसिक बल बहुट दुवेंज हो जाता है।
गीम ही पुगने मिन्न एक दिन खुल परने हैं भीर में
गरियोंग जान ही के कोटे पर वन्हें एक बार काली

नारक, वियेदा, बाह्स कोए कीर नाहे उपन्यास तथा दूमरी कीरा पुरस्के नामारिक बीवन का सबसे से प्राचिक एसताम कर है। होने हुवें के क्रोप, चीर कची उस के की पुरसों पर इनका बहुत हुरा प्रभाव पड़ता है। क्यां उनकी कार वास्त्रा मड़क उठकी है। अरोक माठा रिवा चीर भीमानक को उचित है कि वह अपने घर की वह देदियों चीर क्यों की हुन गाने अनीतंकारों से क्यां है। भी

पहुँच बाना है।

### अध्याय बठा

## धार्मिक शिचा और सातिक जीवन

सम्मान प्राप्त किया को निन्ध वयरिक्यों छक हो दुसँम था। केवल धार्मिक शिका और सास्विक जीवन की सर् व्यवस्था ही वर्न्स इतना विष्य वना सकी थी।

हुषे 🛮 भुष भीर प्रसादने, ग्रुक और समरद्रमारों ने वह पवित्र

बाने हैं। चौर वे जोग वसे वेत चौर वाजियों को महायता से दया समय तब बुद निका हो हैं — । माया कुचेटाएँ कुछ से ही सीक्षी जाती हैं। वैसे जेंद्र की बान है कि रिता चपने दुर्जों को परीचा में चारा होने के जिसे तो इसमी कहाई वा बल्दोकम करतेईं—चरस्यु उन में सस्तुर्यों चौर उच्चा के आब उत्तव होने की तरक बुद्ध भी ज्यान

महीं देने ।

सत्य आपना, वहाँ का सरकार, प्रशास, व्या, जना मेम और पुरीक्षण का बील वकों में रक्षाव से ही होता है। यदि उन्हें मध्य दिला कर साधारण वाली पर गृह-बोलने को खाचार किया न जाय-जनसे निक्मी ट्रांजिया के बीली व उन्हें जातन में किन्तु मेम पूर्वक रक्षा जाय। उन्हें रोगियों की सेवा-खनायों से मेम, प्रिमुं की सदा-यता की भीर प्रकृत कराया जाय जो अन्वेक वालक एक

यता की कोर प्रवृत कराया जाय तो प्रत्येक बातक एक महान् पुरुष वन शकता है। परस्तु इसके स्थान पर होता यह है कि माता पिता स्व दिहसी में 'पुत्र से काशी तोरी वह की' और कम्याफों से 'काने कुबड़े इस्हें' की बात क्षावस्य करते हैं। पिता के

मित्रगण बहुषा पिता की मूँ कें उलाइने---हर्ष मारने--गामो देने की शिका देने हैं।

इन सब का बधा परियास होता है—इस दा वे कमी विचार नहीं करते । बहुधा नी बचके कहियों में निर्व का नेतने हैं—चीर सनेकों कुचेयाएँ अवसी तिरनिष्टियों के हारा करते हैं । मूर्च मा बाप देन भी खेते हैं हो हंग देने हैं !

परों में देवताचों चीर पूर्वजों की प्रतिमामों को स्वा-पित करने का गुण्य चासिमाय यही था कि उनके चरित्रों की समय १ पर सुन कर बच्चों की उधर आकर्षित कराया ज्ञाप— और उन सहानु चरित्रों की वस्त्रों के चरित्रों गर धामा वासी साथ । परन्तु बहुधा थेसे उदाहरण देखने की मिले हैं कि पिता देवदर्शन को शबने सरी - भीर गृहियी में जामह पूर्वक वर्षा की क्षेत्राने को बहा-प्रथम यो गरी बवाद दिया गया कि वहाँ-कोई आच तमाशा तो है नहीं, मन्दिर में इस इक्षत को किस खिए साथ खेकर बाउँ परमपु की कौर बच्चे की इठ से क्षेत्री तमे सो मन्दिर में मा कर एक पैसा शक्तों को दे कर गुर्ति पर चढ़ाने को दिया और चन्ने प्रापे । बूसरे ही दिन किसी स्वदी के नाच की महफिल का न्योता धाया-धाप भी वहिया वस पहन

किन्नेदार दुष्टा कन्ये पर क्षांबा-यान नाया, इतर आगाया स्त्रीत क्षेत्र के शिला की टोपी भीर देशमी पुज्यार कब पद्दना कर से गये। वेरया अटक्पी आई ! सुद्द पास तरतरी स्त्रीर इत्र यान के कर कहे हो गये। बेटे के इत्य में रुपया देकर कहा—'बेटे, जंगकी पर रूप कर देता।'

सर बच्चे को विचारने का समय जाया—वह सोचता है—वहाँ मन्दिर में गये थे-तब बहिया बच्च भी नहीं पहने थे। बहाँ इननी रोनक भी नहीं थी। उसके दिला की ने इननी सांत्रित भी न की थी। बहाँ एक पैमा चड़ाया था— बहाँ पूक रुपमा किस्त वह होटी देवी थी और यह बहाँ देवी हैं।

पाउक ! काए सोचें कि में संन्तार सबोघ वासक के हर्य पर क्या प्रमाद बात सकते हैं "एक सामय धातक सर द हवन यज होते थे — व्यक्ति अहारामा क्या करते थे-चीर गृहर्थ अपने कच्छों को उनकी चन्या रस देकर हुगार्य होते थे। रिफ्ड मातानरथा से ही वच्चे थीर, तेसली बीर प्रमादाना करते था । रिफ्ड मातानरथा से ही वच्चे थीर, तेसली बीर प्रमादाना करते था । राज्य साम कर्म कायर मन्द्र हो गते । राज्य के प्रमादाना करते था । राज्य सामकोध कर्म कायर मन्द्र हो नाते। राज्य हो की विश्व भी हुए गये। समुद्र में कामकोध काम मोह की हुननी साला वह गई कि सेर समादे के प्रय

सर पर शकसर बध्वों को खेल—सीनेमा बादि में बे बाया बाता है। स्वच्छ वायु, बगीचा और प्राकृत सुन्दर स्थानों पर उन्हें बहुत कम आने का श्रवसर मिसता है-भीर

उन्हें उन सुन्दरताओं के साबन्ध में कुछ बताया सी बाता ही नहीं है। इसिक्कपू वे समारो देखने के शीजीन हो

808

काते हैं। श्रीर इवा सोरी पसन्द नहीं करते ! वर्चों के वस भी सनावश्यक चटकीक्षे सीर ऐसे वनाये

षाते हैं कि उनके सन में व्यर्थ का धसवट और बनांदर

का भाव पैदा हो जाता है--ये गरीय वहाँ से धपने को

शक्त और ईपा करते हैं। कमी उन्हें प्रेम और सहातुमूर्वि से रहने की ही शिका महीं दी खाती।

उष समझते और उन्हें चवाते हैं। गरीव बच्चे उमसे

# ऋध्याय सातवां

#### सदाचार ।

भागव-सभाव की सब से बहुमूच्य वस्तु आचार है। क्षोग यह बहते हैं कि संसार में विशा सब से बेह,है, विधा के सन्भुक्त संसार की समस्य सम्पदाप' और शक्तियां भुक बाती हैं। परानु में बहता है कि ब्राचार एक ऐसी बरतु है विसके सम्मुख विद्या का अस्तक कुक वाता है। प्रारम्भ

में स्रोग घन शक्ति या विद्या के हारा सम्मान पाते है-परम् यदि वे अचारवान् नहीं निकस्ते हैं तो शीप उनक पतन होता है और अनकी शक्ति, विश्वा और धन किसी शरह उन्हें सम्मानित नहीं कर सकता। संसार का सब से कविक नीच दुराचारी रोम का बादशाह नीरी था, जब रोम

महानगरी बाज रही थी-तब वह सजे से बांसुरी बजा रहा या, इसने कपनी माता, जुनी और बहिन तक से भी दुष्कमें किया। आलों मतुष्यों को सिंह बादि बत्तुमें सं फदार्थ बाजना इसका निष्य का मतीरक्षन या। विस पर भी यह पिशोध उस समय का समस्व सेम पर्ने सब

से श्रेष्ठ विद्वान् भीर शख्येका था ! शब्य के तिषय में मध्येक हिन्दू जानता है—यह स्थित महासायुज्ञस्य ऋषि का नाती भीर कुबेर का सम्बन्धी था । उक्क श्रेषी के महाय-वंदर में था । शब्योति चौर वेहीं वह युन्तर एपिटत पा— हरने वेहीं पर कांग्रीकिक भाग्य किया है। भनवान् शम वे सामद प्रोक सम्मन्य को हस के पास सुरक्षकात में नीति-

शिचा मास करने भेजा था । इसके परिवार में विमीषण जैसे भर्मारमा चीर सुखोचना जैसी परिवदा स्विदाँ थीं । इस

की सामध्ये और दीमव की तो कोई हद न थी। किर मी
यह धावनी योर दुराचारी था, लम्परता के कारण वह मैड इस्त का होने पर भी राजस कहलावा और वन्तु वाम्बर्वे के साथ मारा गया। भगवान राम सक्ते अधारवान पुरुष थे, उन्होंने किन से कठिन समय पर भी अध्यता बहुपन प्राट किया या। इस्य की भी से परम श्रेष्ट आधारवान् समस्तता हूँ। बो परण प्रत्योर नुद्रम्थल में बोहों को मल दश कर पानी

पिलाने की हिम्मन रणता है, जो विकट युद्ध प्रमंग के काव-मर पर गीता का पासलक कहने की योगना कीर पैर्ट रणता है। जिसके हहत्व में भागिती प्रेम की महा प्रविद्य हैं — जो पार चीर कताकार के विग्लंस करने के लिये प्रमाम और इस्त्रेजों के महाभी का सुप्रवाद वन सकता है

बह कभी इन्द्रियका गुकास नहीं हो सकता। भागतत में खिला है कि खियाँ उनके प्रेम भक्ति में

सताबी हुई बनके पीवे र फिर्सी थीं। मैं पुलता है कि ह्वाय में फिरी बी के पीवे पारण हो कर फिरे ' दुरावारी बीत के पीवे फिरा करते हैं कि वियये दुरा- चारियों के पीवे फिरा करते हैं कि वियये दुरा- चारियों के पीवे फिरा करती हैं। फिर दन दिवारों के पीते पिता करों निर्मेश कर कियों में पिता करों निर्मेश कर कियों के पीते फिरा महास्मा की पीवरता पर विरवास हुवे—न्या कोई कियों को कियों में र चाइसी के पास जाने दे सकता है! कोई कियम ही बचा महास्मी के पास जाने दे सकता है! कोई कियम ही बचा महास्मी को पास कोई समनी फिरा महास्मी को पास का महास्मी हो पर उसके साथ भी कोई समनी फिरा महास्मी हो पर उसके साथ भी कोई समनी फिरा महास्मी को पी दिवारों का दुरा में र रहती हैं। बिस्स परिवार में वे जाते हैं उसकी विययों दमसे कोई रहती हैं। विस्त परिवार में वे जाते हैं उसकी विययों दमसे कोई स्वार में करनी विययों वाह मां महास्मी कोई स्वारों हैं

खियाँ उन के दर्शनार्थ जाती है। बहुत खियों ने गान्धी भक्ति के गीत बनाये हैं और वे गली २ उत्सवों पर गाया करती हैं। एक बार दो तीन सी वेश्यायें अनके दर्शमार्थ

काई भी । और उन्होंने उनका उपदेश श्रवण कियाया। इन सब का कोई पापात्मा वही क्यं लगावे-को दिग्य पुरुष कृष्ण के लिये लगाया गया तो यया उसकी सवान कारी जा सकती है ? शंकर, बुद्ध और दयानन्द वास्तव में कुछ धनौकिक

विहान न थे। यह सम्भव है कि उस काल में उनसे श्रेष्ठ विज्ञान संसार में हो । स्वयं शंकराचार्य के गुरु श्रीमताव गोविन्दा चार्यं की उसनी पूजा नहीं हुई जिसनी उसकी। इसका मुख्य कारण सिर्फ़ इन महा पुरुषों का भाषार ही था। ब्राचार के ही बख पर उन्होंने वह सम्मान बौर भविष्टा भास की । क्षोकमान्य तिक्षक बी० ए०, एस० एस०

मी॰ ये और सहारमा गान्धी बैरिटर है। परन्तु इन देव तुरुव वयक्तियों की पूर्वा इनकी विद्या के कारता नहीं हो रही है। इनका अलूप चरित्र वस ही उनकी इस पूजा का कार्य है। मनप्य को चाहिये कि वह हर सरह धपने सदाचार की रचा करें। शास्त्रकार कहते हैं "बाखार:प्रथमो धर्मः।"

for

भाचार सब से मुक्य धर्म है।

मगवान् मनुने भाषार सम्बन्धी कुछ सुन्दर उपरेश

रिषे हैं। बो प्रत्येक अनुष्य को अनन करने योग्य हैं। "अनुष्यों को सदा हम बात पर प्यान रहना चाहिये कि तिमका सेवन राग हुंच रहिल विहान लोग नित्य करें— भीर जिसका अन्ताकरण अनुसोहन करें-वही धर्म कराये

है। इस संसार में चतिकामात्मता चन्छी नहीं है और

चारि निष्काम होना भी ठीक नहीं है। सच्छा ज्ञान थोग भीर मर्न योग यह सब कामना ही से बिद्ध होता है। काम संबद्ध का शल है और संबद्ध से प्रयक्त कार्य क्षेत्रे है। बस-धर्म-प्रश्न शब संबर्ध से श्री शोते हैं। जिल्हाम की कोई किया नहीं है। वेद, श्रुति, सदाचार कौर अपभी चन्तःकरण की स्वीकृति यह चार प्रकार धर्म के हैं। सी धर्य भीर काम में कलक हैं जनके विये धर्म शान कहा गया है। विद्वान पुरुष को चाहिये कि विषयों में जानी हुई इन्द्रियों को दौड़ते हुए बोड़े के समान शेक कर संदम मे रखे । इन्हियों के प्रमंत से क्षत्रेकों दोशों का प्रकटीकाचा होता है - उन्हें दवा श्यने ही से सिदि प्राप्त होती है। काम की पृति भोगों में बटापि नहीं होती। घी हाकने से सी प्राप्त सदा बढ़ती ही है। इस खिये इन्द्रियों को करा में काबे और सन का संदस काबे तक करों की उत्तर प्राप्ति बने १ सुन्न बन, सुन्नन, सुन्द बन जो मनुष्य न प्रमुख

हो, न स्वाप्ति वरे-वहीं सवा वितेतिस्य हैं। प्रतिद प्रवाहत की रामहृष्य महाना ने क्यों राष

क्री को का करी नहीं किया। बड़ा बाता है कि गा विद्यालया में की की रहि दरके करते से बात और बी ब न्यरी काया बाटा या दो दरश स्थार प्रतुपासर सम्पर्ने

STATE AT E क्षत्रेको अन्यों में काचार के इस प्रकार विवस विसे

दर्भे हैं हो यह पुरस्तें को पाइय करने योग्य हैं। १--देर, थी, अग्रत्य, गुस्तर [ मावा-विदा-की दिवर बादि है ब्या लिया बालायं और प्रवितियों से गरि

एवा और सम्बद्ध करे । क्रम्मीकाह मुख्या और व्यक्तिके की ।

इ-- जिली के माय दुगई व की, दुगई करने शबे में की कहा बजाई की ही दिल्हा करें।

क--- मान्यों करने ही स्थाद मनने । विमी वो बा र दे, मणको प्रमुख स्वादे की प्रयोग को; विवर्ते का प्रमुख को बीत कुमते की दुन्य पहुँचे होगा बाग ह करें, मन्तर में सब मुक्ते हीं-सब निरोग हीं, सब न्याचा का कार्य हेर्से हेर्सी कारवा महात्रवर्वे । महे ।

₹₹=

स्—सबका कन्तु ब्रोचिनों को शांति हाता, को हुनों को कारशस्त्रत हेते वाला, शरकारनों का रुषक शीर सारव प्रधान दोना चाहिए। हुमसें से धाने बिए तिय बतांव की इच्छा रक्तता हीं उनमें वही बतांव कीं।

एताया धम-मूर्ति, की आदि पर सभ न कलाये।
 ध्यक्तिकार में सर्वाधर रहे।

 — सल स्ट्रादि वेगों को कथी न रोके। परन्तुकास, होण, खोस, सीह खादि आनियक वेगों को यदा रोक्ता रहे। हुन्द्रिय रूपी घोड़ों की समास सर्द्रव किची रखे, नहीं तो कियी खेंबरे कहें में से गिरंगे।

प्र--समय वर, दिवसरी, थोड़ा, युक्ति शुक्त, सत्य शीर मधुर भाष्य करे। --दमरे की जिल्हा, खुगकी, खडीर भाष्य, मिरयं

द-- दूसर का निन्दा, चुनका, कडार आपण, त्रास्य क कबाद कीर कीच में बोजना [ वात काटना ] इमसे सदा दूर रहे ।

भाग पूर पर । १०-किसी को शपना शशु था शपने को किसी का शसु न कहे। भिन्न क रश्मित के अनुवासे से उनके शसुकृत्व रो सामग्रास करते कर्मी स्टब्स करें।

हो शाधरका करके उन्हें प्रसन्न करे । १९-शारीर रचा का सदा भ्यान रक्ते । कोई काम ऐसा

३३०-शराद रहाका सदा ज्यान रक्ता काह काम ए

नहीं करना चाहिए जिससे तन्द्रकरती की घड़ा पहुँच

का दर हो, पक बार भी शरीर शेगी हो बाने से उर बहस हानि पहुँच वादी है। बीमारी के सगाता भक्के की शरीर की विरुक्त वेकार कर देते हैं। इस-लिए सदेव निरोग रहने का प्रयक्ष करना चाहिए।

१२-येदय साहम के काम नहीं करने चाहिए। जैसे भएनी शक्ति से स्वभिक्त बोक्त उठाता, बढी नदी को भनाधों से रीरना, चपने से चाजिक वसवान से बचना

धगम्य स्थानों में घुसना चावि । १६-ब्रहारी की खल शरीर पर न पड़ने दे। भूप, भूभाँ,

ध्वा. पूर्व की हवा, कठोर वासु, और पाता, या गरफ गिरना इमसे बचाव रखे। १५-निकलते हुए इवते हुए और ब्रह्म खगते सूर्य को न देखे। भ्रम्य भी चमकदार बस्तुओं को स देखे।

14-अपविश्व, पृथ्यित, अप्रिय और दुर्गन्धिस वस्तुओं की की धीर न देखें —न उन्हें छुये।

१६-राख, मूना, बालु-श्रवसी थादि पदार्थ और गन्दे पदार्थीं के देर पर न चर्डें। १०-हो में को सिर पर उठाकर म से बाय ।

पद-रात्रि में कुछ के नीचे न सोवे ।

. ...

इन स्थानों में राजि बाय न को । १०-पराये धर भोजन करने में सावधान रहना चाहिए। १९-आसि में न सापे, त्रिरोय कर पैंगें के तलवे न मेके। १९-मंसा न नहाए और बिना जाने सक्ष में न स्थे।

६ र-नार्या न नहार्य प्रारं बना नान बल में न घुने । ६ - नार्याव नंगा, चरत, सुरूट, हुका, बाय, काफी, स्नादि न पीचे । ६ - पापी, दुराधारी, गर्म गिरानेवाले, पतित, पागल

धौर देशहोही का संग व करे। २६-सदा मध्यम हृति में चले। किमी काम में चलि व करे। २७-वहुत स्वाने मालिक की नौकरी व करे।

२७-बहुत स्थाने आंबिक की नोकरों व करें। २८-प्राप्त कार्य का शक्स विभाग सियत करें। चीर सोते सक्त दिन घर की क्यों काश्य नोट करके। २३-को काहते हैं कि हमारी सन्वान सदाकारी हों उन्हें काहिए कि कमी दराबार न करें।

१ - - पहने हुए कवड़े पहनने से, एक विस्तर पर बैडने से या सोने से, लगाये हुए चन्द्रत में से चन्द्रत क्षगाने में, पहनी हुई माला पहनने से, साथ भीतन करने से, फुठा लाने और हाथ मिलाने से, संस्यांत रोग उड़ का लग लाने हैं। इन विषयों में सुख मादधान

रहना ।

### अध्याय आठवां

\_\_\_\_e:@:e\_\_\_

#### यौवन का विकास

1२ वर्ष की चायु होने पर अवका, और १० वर्ष की चायु होने पर अवकी, बीवन में प्रवेश करती हैं। इस चायु में उनके याशिर में परिवर्तन चाररण हो जाते हैं।

भाषु मं अनक शारा शांपावतन क्रारम्म इत्सात का कल्याकी भाषु में १६ वर्षकी क्रायु तक, चीर लड़के में २१ वर्षकी कालुतक के परिवर्तन जारी रहते हैं। इसके

बाद कायु परिचक दो जाती है।

यो नाकात के परिचर्तन—इस बायु में सबके
लावकी को यगल और पेडू पर बाल क्षमते लाते हैं। के
स्पर बदल जाता है। बालकों को लिंगीन्द्रय वह सारी
है। और भयदकोश में बीर्य उत्पन्न होने लाता है।

यशपि उनमें इन बातों का माहुर्कोय होता है। पर सभी पूर्वावरमा में बहुत देर होती है। कन्याओं के कतन बढ़ने सराते हैं। स्त्रीर बन्दें रनोदर्शन भो होने सराता है।

उनका मानसिक प्रभाव— इस खबन्धा वि प्रायः खब्दे बद्दियाँ तमिक भी संदर्भ दोष से काम सरवन्धी खिन्मत करने खानने हैं। इस प्रचार की वार्कों में बन्दें बाद मार्ग्स होता है। वे प्रतर चातुस ऐपी वार्से सुनना था ऐसी पुनवक प्रकार प्रमुख कर हैं। यदि तमिक भी भ्रायस सिका, तो बुटेब सीच कारों हैं।

सुर्निद्रण सम्बन्धः सायधानी— वर्षे को होशे सायु से मंगा करते या उनकी अनेन्द्रियों को माफ म रखते से उन प्यामें मिश्रीस समस्य पुत्रकी चपने सागी है। जी स्माव वर्षे उस प्याम को मामलने या सुजाने स्माने हैं। भीर न उन्हें हन्द्रिय प्याची का बाना साना है। गोह मिले व प्राभी के बुदेश सीच काने हैं।

हिनदा पर्या का स्वास्त्र प्रवश्य — इस कायु हा सार-पानी वे बातवी को दैनिकचरी का प्रवश्य काला चाहिये। करों तथ कारोदिक और सानितक परिवार से कारोद क्या चाहिए। जिलाबा ही चिकित के सारोदिक और मानितक विशेष कोरोद के सानित कीरों में विकास होगा । उन के विचार शुद्ध और चिंतन सारिवक बनाने की ऐसी समा सोसाइटियों और ऐसी

प्रस्तकों का चञ्चयन कराया जाए, जो इस विषय पर सर-कतासे प्रकाश डाखती हों। यालक के स्वभाव पर माता-पिता की वयस का स्वभाव-भो॰ रेल्ड फोल्ड ने शभी हाल में एक चित्ताकर्पक भेद जाहिर किया है। जिसका यह भाव है कि निन बाबकों के माला-पिता यही थयस के होते हैं। उनकी

दिमारो शक्तियां दाशन माता पिता के बालकों से प्रधिक उचत होती है। संसार के महापुरुपों में से श्रधिक वही हैं -को पक्की उमर के माता-विता से उत्पन्न हुए हैं। भापने कुछ चंक भी एकत्रित किये हैं। तिनके चण्चयन से पता चलता है कि पचास साल से शक्तिक उत्तर के माता-विता के बालकों में महापुरुषों की बौसल संख्या सामान्य रूप से सबसे द्यधिक होती है। छोडी उसर की माता-विवा के

षादके भागः कठोर, दृष्ट और विषय दासनाओं के दान होते हैं। आजकल ६० अति शैकहा अध्यस्त अपराधी मीनवाम माता-पिता से उत्पन्न होते हैं। यह धावरयक नहीं कि मौजवान साता-पिता के सभी बालक देसे ही हीं। हाँ यह गरूर है कि वयस्क ज्ञाता-विता के बालकों की प्रवृत्ति

फाराय थी कोत कम ही हुका करतो है । नीवराम माता रिना में बाजक जवानों का बोग, वेपन्यादी, धनियकार चेता थीर शाधनाओं की एक शब्दी संत्या जिस्सा में क्षेत्रा है। श्रीर वहीं इसके स्वधान बनाने में ऋधिक भाग क्षेत्रे हैं। इसी कारण पेसे वालकों का बीर, चपराची, चयवा शक्त सिवाडी बनने की चीर कविक सुकाव डीता

है। पूसके विरुद्ध वयस्क साता पिता से बालक को गांति,

चडिमला, जिलम्यविना, चीर उत्तम स्वभाव का विरमा सिजना है। इन्हीं श्रेकेमर लाहिब ने चपने चंदीं के चाधार पर एक भवता निवार विया है। जिसमें पता चलना है कि भिष्ट । प्रकार के पुरुष किसवी २ वयन्त्र के माता-पिता के यहाँ उत्पन्न हुए । नेपोक्षियन, बांट [ श्रमेरिकन प्रपान ]

मिकन्दर भाशम, रहावैतर, शीर मोडिक ही मेट ३१ मास में कम वयम के माना पिताओं के यहाँ पैदा हुए । चित्र-कार, सेसक और सूचम विद्याओं के आचार्य प्रायः ११ से ४० साम के शासा पिता के बालक द्वीते हैं । गेटे, निपक्कर, शैक्यपियर, देखन, चनार्ट, शैकाओ, कोस्टरिसय, प्रत्यादि ¶सी भाग में गामिस किये सामकते हैं। ४९ से **४०** 

वर्ष की वयम के बीध शाय: देश के लेखा पैदा होते हैं.

<sup>280</sup> 

यथा – विश्वार्क, कामवेज, श्लेडस्टोन और कीटो, इसी वयम के भाता-पिता के यहाँ पैदा हुए।

स्करती शिद्धा-बाप धपने प्राकों संध्यारे गुनाव के पून के समाप्त सुन्दर और कोमझ वधों को प्रातःकाल उठते ही बल्दी से उंदा, बामी खिला, चीर कपड़े पहनाकर स्कूल मेन देते हैं। यर भाष यदि कभी उस स्कूल में बाकर देखें, वो धापको दीखेगा कि वहाँ के अनहस-समरे में शीव मरी धरती पर लक्की की बेंच पड़ी हैं। और वापका बचा चपने साथियों के साथ, तीची गर्दन किए, पैनी पुरतक पर दृष्टि गाड़े बापने पतको दुवको पैर हिला रहा है। मामने साकात् यम-स्वरूप मास्टर साहित मैले बस्न पहने, सपलपाता चेंत क्षिए गान गान कर उनके हृदयों को हिना रहे हैं । दरचे विचार जन आदे के टह सास्टर साहिब के

टिछव की सरह पाठ की गढ़ी से बसार रहे हैं। धभागे बच्चे अब स्याही से कपडे धीर वस्ते को मैला करके शाम को की के और उदास मुख खिए घर माते हैं। भीर दीपहर की रक्ली हुई बासी शेटी लाते हैं। तब सी इनके प्रति करुका की इति श्री हो आसी है। परम्तु वब

चेंत के भय से विलड़क करुचि पूर्ण हत्य से साने धने के

थे अपने मरितप्क में अवसी दिन के पाठ बाद करने की 

पिनतामं से उतने ही कहाँ देखे वाते हैं, शवतना कि काई, इन्नेंदार दिन्द, जिसे उत्तरव होने की कोई स्वारत हों। इस उनके भवहर रिमित पर विचार उत्तरक होता है। पर देखा विचार कारने करोदों माता विवासों में से किसी एक को भी नहीं होता। बहुबा तों पेला ही होता है कि बक्ते को वर्षोही जार इंसने, खेसने या अध्यम मचाने देखा,

एक को भी नहीं होता । बहुवा तों ऐसा ही होता है कि क्यों को उपोंदी तरा इंसले, ऐसले पा अपम मचाते देखा, कि बह था तो उसके स्वयं ही कान मख दिए जाते हैं, और वा मास्टर के अपकृत साम की उसके दिया होती है। इर होता में मास्टर का नाम उनके किए एक भेदिये के नाम से कम नहीं। क्या पेने निर्देश और विशेष होता मास्टर का माम उनके किए एक भेदिये के नाम से कम नहीं।

क्या प्रेम निष्कृत कार निष्क होत माला निर्मामा के से यह मतता है कि उनका बहु राम किया माला निर्मामा के से यह मतता है ति कार किया माल के प्रोटे क्यों को मानोहर हंग से उद्धार कुर करने देखते हैं। यह किरानो मानामा मान में स्मुत्य करते हैं। यह किरानो मानामा मान में स्मुत्य करते हैं। यह क्यों को सदा रोनो स्ट्राम कारा, किशामों में मुक्ते कैदाए स्कार होता है।

क्या वास्तव में पुस्तक चौर स्कूल ऐसे महत्व थी चीज है जिन पर भोले भाले बच्चों की मसखता, चानन्य चौर स्वाम्प्य निहावर किया जा सकता है। क्या चारको इस सरह उदास, दुवैज धीर चिन्साप्रस्त बर्श्वों को देसकर

करुया नहीं होती है।

धार क्षवान होने पर भावका युत्र बहुत पर लिख गया, परन्तु सन्दुबस्ती स्त्रो दी, सब क्या सम्भव है, 🍱 बह चपने जीवन में सुखी हो सकेगा ! धाज चारों तरफ काश्रों युवक, को इन गुलाम स्टूजों की उकसाल के विन-कुल खोटे ऐसे सिकड़े हैं को बिना बड़ा दिये चल हो नहीं क्या चाप अब से इज़ारों वर्ष पूर्व के गुरुकुतों की

सकते, इमारे सामने हैं। इम इन्हें देखकर बहते हैं कि इम पढ़ परधरों को सैधार करके इसने कीस की, नरत की मिट्टी में सिका । दिया ।

पवित्र रहित की भन में धारवा करेंगे ? जिनका उल्लेख इस बन्दल कर जाने हैं। बहाँ राजनुमार और दरित्र प्रश्न एक बासन पर, एक ही गुरु के सम्युख बैठकर, स्वचांद वायु में, युक्त के मीचे, परम गहन, बाग्म-सत्य का मधन करते थे। वहाँ कृष्ण जैसे जगत्माम्य प्रक चोत्तम से दरिद सुदामा ने मैश्री खाभ की थी। वहीं जैमिनी और पाणिनी का निर्माण हथा। जहाँ शुकदेवनी और श्रष्टायक जैसे अहाक्षानियों का निर्माण हुन्ना, जिन गुरुकुकों के स्तरम रूप व्यास, वशिष्ठ और कपित जैसे 

ा क्योनिष्ट सहाप्राय पुरुष थे। जिन्होंने जगत् से परे कुछ जान जिया या जो सदैव प्रागोचर हम्यों को देखते

। तिनके जिए सुद भी दुर्लभ न या।
ये भारत के बच्चे, जो इन गुरुहल की सुरुद्धाया में पैठ
र भवना भविष्य निर्माण करने थे। भारत १२), २०) द०
वेतन भीगी, भवर, भागाई, क्रूर और तब मन से मैले
राहर्ग के बंद के अय से अक्ताम्याय करने हैं। हाय भारत
) सहरीर हैं

संतार भर के स्कृतों में जाकर देलिये. कि वहीं वर्ष्यों की प्रती शुन्दर रीति से. कैने स्कृतेशक हंग में, केने मेन, आदर तीर सरकता से पराया जाता है कि सुकर हैशानी होती है। वर्ष्यों का घर में भी नहीं खगता, ये दीहकर प्रकृत ताने, भीर बहुत सुश हते हैं। खण्यायक को वे मन मे यार करते हैं। वे वर्ष्य खयने खिकते हुए स्रतिकट से

हीम ही संसार के सिर पर राज्य करते हैं।

मानद समाज का उन्कर्ष और विकास न बेवल धन,
तक और धीगरता की धुक्दीह में वाली आरने का है।

प्युत्त उसे मीजिकता और खारान बळ्युक बनाना भी धावप्युत्त उसे मीजिकता और बारान बळ्युक बनाना भी धावप्युत्त इसे मीजिकता और सारान बळ्युक बनाना मंदी स्व

## ग्रध्याय-नवाँ

## च्यायाम ।

व्यायाम करने से शारीर सुबील और स्थिर होता है।

यह पक बाने से फालपू कामचेश नष्ट हो वाती है—मंग रूप्पा बाती है—मंग सिपर रहता है। कुफ फाल का रीक २ परिवाचन होता है। व्यावस्य बूद होता है वस भीर उस्साह की वृद्धि होती है। व्यावस्य बूद होता है वस भीर उस्साह की वृद्धि होती है। वरिकाम, धकान, व्याह, गार्मी सर्वी प्राप्ति पहने भी शांकि उरवक्ष होती है, हिन्दगी वरिमान्त हो जाती हैं, व्यायाम करने वालों को कभी किताहमों में घनवाना नहीं पढ़ता। इदावस्था उनके आधी किताहमों में घनवाना नहीं पढ़ता। इदावस्था उनके आधी किताहमी में प्रव्यायाम सन्तर क्या शेता है। व्यायाम काने वाले यदि कमी कथा पका - या उल्टा सीधा भी भोजन का क्षेत्रे हैं तो उसे भी पचा बाते हैं। उन्हें कभी चर्जीयाँ या दन्त की अथवा कब्जी की शिकायत नहीं रहती । राहरी बींद द्वाती है न्द्रम याम वहीं फटवते । बाधी मोटरी में खिचडने बासे, मदैव पूत मीठा चादि तरमाख उड़ाने बाले. समीर मीटे और मेदन्त्री हो कर वेशील ही आने हैं ! दिमारी सेइनत करनेवाले वकील, बैरिन्टर, जल, अन्य-निर्माता, बलवारों के सन्पादक बादि सन्तानि-तय और निज्ञा नाश में फंस कर दनिया से जल्दी ही चल बदले है। व्यायाम से मन की चंचलता नप्ट हो कर चीर जारीर थक कर श्वभिचार की फालन् इच्छा नप्ट होती है--चीर व्यापाम के सम्बामी सतुष्य के कह शत्यह इतने इंड हो जाने हैं कि उसे एक बार के द्वी विषय भीग में दूतनी नृक्षि

ध्यायाम की एक मोजा— घोषा बक्क रख कर ध्याथाम करना चाहिये। बब रवान शोर २ से धाने लगे, शरीर यक काय और सस्तक पर धरीना आजाय तब ही ध्यायाम कन्द्र कर हेना उच्छित है।

हो जाती है कि फिर उसे बहुत समय तक उस प्रकार की

श्रमिलाया महीं होती।

ग्रिधिक व्यायाम से हानि चल्लिक व्यायाम

साल मिनिट मुग्नाना चाहिये। इस के पीछे रंडाई पोर्न चाहिये। उंडाई बाराम १०, घनिया १ मारा, कानी निर्धे १ दाने, इकायची घोडी हो। ये गव माम को घोड़े वब में मिनो कर राल देना चाहिय। स्थानाम के पीछे उच्छा सेवार बत्ती चाहिये। बादाम के जिलके उतार कर चीर तब चीनों को एक साथ मिल परवर से बार्डा की पान कर घोडे में पानी में घोल कर पान खेना चाहिये। पानने का

यद्ध स्मिन-स्मिना होना चाहिये। फिर धोड़ी मिश्री मिना कर थी सेना चाहिये। हम उपडाई से क्यरत के पीये होने वाली सुरशे दूर हो कर तरावट झा नाती है। मौसम उपहा हो सो धोड़ी संदित्त सोना चाहिये। धीर राग्री गुनाना करके थी नावा चाहिये। धोरे र दो दो वाराम बनाने चाहिये धीर एक सेर तक बना देने चाहिये। वती

हिमाय में भाग्य कीहें भी बड़ा क्षेत्रो काहिये । ६—व्यायाम कात्रे वालों को मौत नहीं लाता वाहिये। इसमें मुस्ती, क्रूस्ता, तथा अतेक प्रश्रायों की प्रति होती हैं।

तेल मालिश-बहुधा पहत्तवानों को कहते सुना है कि "सी लहरूत और एक मलन्त" तेल मालिश करने से

शरीर की कान्ति पुष्टि होती और इदता घटती है और यह

बीर्य की चत्याधिक वृद्धि होशो है। शेम वृप सल लाते है। उमके रास्ते शैक भीतर युस बाता है। सुधत में लिखा है-जलसिकस्यायवर्द्दन्ते यद्या मूर्जेकरास्तरोः।

तया धातुविवृद्धिस्तु स्नेहिंसकस्य जायते। "जैसे बृह की लड़ के जल देने से दाखी पत्ते और क्षंत्रर बदले हैं. इसी प्रकार सैस मर्दन करने से शरीर के

चात बढते हैं।"

तैल माक्तिश सारे शरीर में चण्डी तरह करनी चाहिये । विशेष कर मिर में । हाथों में, चाती, पसली, रीद की हुड़ी चौर शिकम्थान में। पैरों में कीर पैर के तलची में खब माजिश की जाय । शिर में तैल माजिश करने से दिमारा प्रष्ट होता है। चीर पैशे में तेल आलिश करने से मेत्रों में ज्योति बढ़ती है। छाती और पसलियों में माक्षिश करने से सीना फेकड़ा और दिल मजबूत होते हैं। प्रष्टवंश भौर त्रिक में मालिश करने से बुढापा जरूदी नहीं चाला।

मासिश काने को तिख या सरमों का तेख ही चरता है। विक का सेल सर्वोक्तम है। परम्त संसावनी तेल मानिश करने से बहुत प्रष्टि कौर कान्ति की बृद्धि होती है। शता-बरी रैज का जससा यह है।



## अध्याय दसवाँ

# **याल विवाह** ।

षालिकाह की निहुष्ट और पूजिल प्रया ने बितना वहा घाघात हिन्दुलाति को गहुँवाया है उत्तरा किसी ने महीं पहुँवाया। महावर्ष की प्रराख शैति का मुझोच्छेदन करने बाला, सबसे प्रवल और तेज कुरहादा बाल लिया है। महुष्य खाति के कहर शानु, तमनुरुत्सी के भयानक विश् मदाबार के प्रवल विरोधी, बाखनिवाह ने बब से संसार की मुझ्ट हिन्दू जाति में च्याना प्रवेश किया है, तभी से उसे चौपट कर दिया है, मुझ्ट की मीख मुझ्ट से निरूप्त पेतें से इस दिया जो नानी, और सब से बड़े शोक की बात तो की

हिन्दू गहा चानन्य मे स्वासत करते रहे हैं। हमके अपंक परिवामों को जिसते सचमुच जेएजी वर्सती है। रोमाम हो चाते हैं, हमारी सारी हमत, तमाम चावर, मारा बदण्यन कीर हमारे सिर की परादी तक हम दावन प्रचा ने पूल में मिला ही है, वहाँ तक हम रोजें, हमके पिता हरें को देश कर सारे शरीर में हमारों विच्छ काटने लेसा हरें होता है। ३५ वर्ष के बच्चे चीर १० व्यास वर्ष की

वालिकार्य मित देश में मा वाप बनकर इस महान् पर को कलंकित करें, जह देश का क्यों व मस्यानास बाय र पर्के र पहले ही जिसके जेत को उपन कर दबांद कर दिया गाया हो, जस कम्ब्रक्त किरान की बदससीय का मीड़ किसान ही हैं जिस के मूल खिलाने से प्रथम ही मस्य कर मीटियों में फैंक दिये गाये हैं। जसके हुआंध्य पर शत्रु को भी द्या पायोंगी।
पायने पशा नेता जहाँ है, छोटे २ ५ च्चे दलहा हरिहर्ग

सीका, जबकी रोकर रोटो माँगती है और वे इसी नादानी की स्रवस्था में गृहस्थ की ज़यरदस्त गाढ़ी में ब्राप्ते ज़ाबिन मा बार्गे द्वारा जोत दिये जाते हैं। वहें प्रमारो ही क्यों को ऐसे ज़ाजिस मा बाप मिलते हैं, जिनकी वह सुरी

बनकर विवाह फरने श्रते हैं। बच्चा ग्रमी धोसी पहनता नहीं

विवाह की बात दर रहे. उनके संस्कार में भी यही विपैक्ती स्प्रिट गरी जाती है, क्यों बेटा कैसी वह जावंगा। शीरी या कासी । बेटा वों ही सोतसी वाखी से कह देता है 'ताती, मा बाव ही-ही करके हॅंस देते हैं'. बच्चा भी शाली बजा कर हैंस २ कर बारम्भार सासी २ कड कर प्रका-रता है। बच्चा हैंसी को समकता है हेंसी की वजह को नहीं। जिस यात को मुनकर नमी हँसते हैं---उन्म बात को बार २ कहना उसे चण्डा लगता है। जन्म से ही प्रभाव कुमंरकार का रहता है, विवाह होते ही शाइने मात्र की देर है-साक्षा लगा. फक से बाती शक्ति भश्म हो गई। कीवन की बारगएँ भूख में मिल गईं। व सो दसे संसार का तहुवाँ है और न उसके प्रवत प्रवाह में उहरने की शक्ति ही है-भीर नहीं उसे भविष्य का जान ही है। दो कहाँ से र उसे पैसा होने का सवमर ही नहीं दिया गया र बह भागाप रारीय संसार की खपती भट्टी में भस्म द्वीने की भोंक दिया काता है। ओक !!

इसके भयंकर परियास को कीव नहीं जानता? सारा भारत इस कार्ग में तप रहा है। समास समुदाय सि

यह धाम भड़क रही है—हिन हात तीन तेत से चित्रता में यह ध्रमुख्य बीदन बर्जर हो रहा है। हमात बीदन को विषमय हो रहा है, सदा मीत के मीत हो हम माँगते हैं—हसका कारण क्या है । यह पुरस्त का बे

इमारे करर घाया हैं- इस सबका उत्तर है पाल विवाह । लक्के लक्कियों के बाल विवाह, विराय भीग वे स्विकता, और व्यक्तियार की प्रवृत्ति से मतुष्य में शी का कि को और निर्मेशना धागई है। विससे पक तो गर्ने चिति हो कम होता है। बूलरे गर्ज रह भी जाद तो चीव हो जाते हैं, स्वयंश सन्त्रान दोकर तुरन्त मर लाती है। हो

मान्य से यक भी रहे तो यह दता है कि प्रायात निवेंड, रिलीत, स्वर फर्ट वॉस के जीता। स्त्रस यज्ज की, नर्से की बहुतानत, त्रमार्थ जाति का नारा, काम प्रतान, हांसों है अपने, परमां के इतिहास, त्रदा के रोगी, तेय इत्तरमां के यार, पुत्रमी रोगी स्वाहें को कही बच्चा, पान मान्य पीवें तो दस्तों की अस्मार, किसी को वादी का विकास, हायों का भार, पूर्व के सार से प्रतान की अस्मार, किसी को वादी का विकास, हायों का भार, पार्ट के आर से चवना हुस्तार, पेट तटकमा, पुत्रम एकड़ कर उठना, बोबने में हारिता, प्रमाने हो कियानी की पीट पटक का देक्सार को सही है नावों

की बदाई, शीचे से कोठे पर चड़ना चड़ाड़ की चड़ाई है।
यह बतानों को दना है हैं यह हमारी खिखती फुनतारी
का नमूना है। चुराचे की दाता को चाप समन्द हो कें-दुराचे
का स्वाना चब जनानों में ही गुगत खाता है—चब ११
वर्ष का पुरत बड़ा कहाता है। चाप ही कहिये, ऐसे की
युरुरों के बंध कैंने चलेंते हैं और चलेंते को कै दिन लीचेंते हैं।
मिन्नों ! इसी में पोड़ी हर पोड़ी सन्तान कम होती का

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

वचरन हो से काम कजा को शहका कर जिनकी मनो हरियों गान्दी कर हो गाई है—वे सपने वच्चों के निश्च से हम विश्वेख प्रभाव को बतार रेने हैं। जिसमे बनाओं प्रमाव वचरम हो से विषयी, कामर, और काममी हो चानो है। बनाई कह में अपन्न होने ही बोहर क्या जाना है— चीर कब वे फजने, एकने, कपनी सुगन्य को स्थार में पैजाने, सपने मतार में मुसरवात को केंगते, असमें प्रथम हो खुले कर मंतार में उत्ताने हैं। अनकी हार्षिक, वनायिक, मानारिक दुवंबता जन्में स्थान चीर नीच ही बनाये रस्तारी है।

इमारे पुत्र के शरीर में कल्याह नहीं है, बस नहीं है, साहम, बीरता नहीं है। और दुनियाँ के किसी भी फक्को

भोगने में चमता नहीं है। ये सब संकट वांत विवाह द्वारा प्रताच्ये का माश करके ही क्या हमने मोल नहीं इस्सीदे हैं।

इसाई ह ।

हमारि मस्त वर्षाद हो गई, ज़िल्यगी घट गाँ, तन्दुः

इसी मिटी में मिल गई। रह गाँ हड्डी की टररी, हि गाँ
स्मामारी देह, इसका क्या कारचा है। वही तुन्हारे ज़िलिस
समिती का प्यार । और खडी वह देखने की
सालसा !!!

पान्नव सोलव वर्ष की वज हुई है बच्चा स्टूज में उँचे वर्ज में पहुँचा है, दिमाग्री मिहमत का शोर है— डबर गीना हो कर भी था गया। बच्चे की लाल पर वर्षों वर्ष गांधी दसकी मा साँचल पसार कर, वाँत निकाल कर गिह निमा कर, कहती है। है पिरवाश बाला। है बाली

भवानी है चौराहे की चासुयहा का को पीते का हुँ हिं
दिका दे र वही नहीं, उत्तकी तैयारी भी होने वर्गी। दोनें
कोंदि एक कोड़ी के कान्य करद करदे नहें-दूपर दिमाणी
सिहनत, पड़ने का जोर, उपर खाने को तंगी, धी दूप की
माम नहीं—उपर पीते होने की कालसा। इन सन शि
क्ष्म पिस सा। हाट की उद्गी रह नहें। मा कही है
सनी देखी, वच्चे को क्या हो गया है पीजा पहता बाता

है। किमी सैश्यद वैश्यद का खाया को जहाँ पढ़ गया है ?

कियी शाह साहेव को ही दिखलाओं ?

शाप देवला बोज कठे, पहने में वदी मिहनत है। सब इम स्टूज म भेजेंगे। बहुत पर गया है, इतना तो हमारे घर में कोई पड़ा भी नहीं था। बस हो गया-ताबीम का हार बन्द हो गया धीर मरशभाश का द्वार सोनाइ धाना शुक्र राषा. रोग भी बदता हो गया । भारत में शोध ही राम १ इत गई। जब कक्षी खिलने के दिन वाये थे जब उसकी स्तान्य फैन्नमी थी -- उसमे प्रथम ही यह क्रस्ट द:सा--मनन दाला गया । यो भी प्यार करने वालों के हाथों से. उम पर न्योदावर दोने वालों के दावों से । तब वशी माँ बाप दाती पीट कर रोते हैं। हाय बेटा । धन्धों की कारी दिन गई-त्व जनका शेवा बाकाश फाइता है। वै चामारी महीं समस्ते कि बन्हीं के नाशक द्वाध बनके मासूम और बेगुनाइ बच्चों के खुन से इंगे गये हैं, उन्हों ने भागने पैर में बुलहाड़ी मारी है कोई शक्त है ' स्रो दन

के दामन से उस खुन के दात की द्वदा शके। भाइयों तुन्हें जपनी दया का बदा अधिमान है, वर राच तो यह है कि लुम्हारी बराबर संसार में कोई कुमाई भीर कर महीं है। छोटे २ सुनगे, चोटी, कीहे, सकीहों,

करने, कुक्तों ब्राव्हि पशुक्रों के ब्रिप् तुम्हारे पास दया का मच्हार भर रहा है। पर अपनी सन्तानों पर यह जुड़न कि उनकी सारी बाशाओं को अचल कर, उनकी उठवी व्यवनी पर कुछ भी सरस म खाबर, उन्हें हाय ऐसी हरी भौत भार रहे हो कि कसाई गांध को भी न भारेगा। क्रमाई एक 📲 शाथ में साम कर देता है, वह बेचारी दुस से छूट बाती है। पर तुस को एक वर्ष की दूथ गीती

कम्याधों को विधवा बनाकर पापों की नदी बहा रहे हो ! रुष्टें रोम र में बिप पैदा करने वाले दुःख सागर में घड़ेज कर कीते की दुःलागि में भूग रहे हो। उनके तरपने की देखकर को प्रथय की उत्पत्ति समझ रहे ही-इतना क्षोने पर भी तुम्हारा परधर का कलेला नहीं विश्वता। क्षारी लाती पर साँप नहीं औद जाता ? ये थी ३ करोड़ विभवाप सुरक्षारी छाती पर मूँ ग दख रही हैं-कोई खुपचाप सर्व बाह भर कर भारत को रसातज वहंचा रही है। कोई घींबर, क्रसाई के साथ मुँड काला करके दिग्द वंश की भाक करा रही हैं, फिर भी को तम ऋषि सन्तान काळाने की इच्छा रखते हो, अब भी जो तुम्हें अपने रक्ष और वंश ar क्रिक्रात है सो शर्म है और लाख र शर्म है। देशा कौन सा कठोर हत्य मञुष्य होया को र करोड

तिष्याया को देख कर दहल न उठ। यह देग पर आहि हुई धारदाओं का पूर्व रुप हैं। बर्मनी में १८ लावि विवाहिता कियों हैं, हुंग्लैंड में ३॥ क्योड़। परम्नु भारतमें ३ क्योड़ विषवाएँ शिवामें बहुत सी यूप पीती बर्षियों भी हैं।

प्राचीन काल के विवाह के नियम स्रति उच थे।.

विवाह का जीना गम्भीर सहस्व पूर्ण वर्षान वैदिक पद्धति में है वैमा संसार को किसी अग्रवन या जाति में महीं है। वेदों में पुरुष को "आजन्योऽप्रथा" प्रयोज फरिन के समान मकारित, करण काने पाला, उक्तरिक्षोज,उक्ष्य और तिवान, यात्रया है भीर को "विदरमया" प्रकार को के बाने वाली कहा है। वेलिये —

धो वः शिवसमोरम् स्तस्य भावयतेह तः उरातीरिवमातरः । शयत्रवेद ११-४२॥

इसका श्रीभाव वह है कि दोनों की पुरुष एक दूसरे के सहायक होका एक दूसरे के स्वभाव और श्रावश्यों का शतुकरय करें और परम्थ सद्युवों को धारय करें भीर मैंत्री भाव से बालु पर्यन्त रहें।

सिनी वाजि प्रयुष्ट के या देवामिन स्वस्य शहस्य हम्म माहुतं प्रजो देखि दिष्टिहिनः। ।।यजु० १४-१०।।

विहार पति को जुनो और शानन्य पूर्वेक गृहस्थाधम में मवेश करके उत्तम प्रशा अरवश करो । इसी प्रकार वेदों में विवाह के सम्बन्ध में शानेक चादेश मिलते हैं कि विवाह का आदर्श दो समाव आस्माओं का संगठित करना है, जिससे समाव सेवा में

सुविधा हो।

यह विवाह श्रवा स्वरूपा में हो होना चाहिए। बैंदेसमस्ता श्रवणो श्रवानं मह उपमानाः परिवल्यामः।
स श्रवेण: शिन्दक्षी श्रव्हेण्यानाः स्वरूपन्यामः।
।। श्रद्ध स्वरूपने श्रद्धायान्त्रम्मे हर्गिनियाम् ।
।। श्रद्ध स्वरूपने श्रद्धायान्त्रममे हर्गिनियाम् ।

॥ ऋ॰ स॰ द। स्॰ १४। स॰ १। स्थर्पात् माम्रशास्त्रियो चीर विदुत्ती क्रियाँ २० वा रह वें पर्यं वाली-जैसे लक्ष वा वदी समुद्ध में प्राप्त होती हैं-वैसे हमको प्राप्त होने वाली खुवा वरित को प्राप्त होती हैं-वाद माम्रशासी ग्रास्त हुवा चीर वीर्यंशत् हमारे मध्य में छूम्

यह महाचारी श्राद गुण थीर वीयेवाय हमारे मध्य में एम कर्म कीर तुरुष की को मात होवे जैले चा कार में वच की ग्रीचने हारा विमुख चलित हैं। मध्यू रियं पित मिच्छुत्ववित च हूं बहाते महियो मिषिताम् । चाम्य ध्वस्याद्वयः जा च चोयरहरू महस्ता परिवर्तमारे !!

।। ऋ० स० १। स्० ३७। स० ३।

धर्मात हे अनुष्यों ! जो गुम्मकी परीष्ठित पर की इपदा करने हारी प्रिया स्वी को ग्रास होता है— भीर से बप् स्थामी की इपमुजाबी स्व सहस प्राच पति को ग्रास होती है । वे पुरुत की इस गुम्मक्य में कारत्य विद्या धन धान्य पुत्त हों। और वे दोनों स्व के नमान प्रिय वचन बोलें, और वे इनारों हान कार्यों को सिद्ध करते हैं। पाठक देलें-कैसा बच्च धाराय है। विवाह काल की मितिज्ञामों पर भी ध्यान देने से ग्रेगा दी महान् कार्य विदेश होता है।

भों गृम्यामि ते सीधगावाय इस्में अवा पत्या बादिष्टियँयासः। भगो धर्यमा सद्यंता पुरन्धिमत्वा दुर्गाद्यस्याय देवाः॥

है बराजने ! जैसे मैं ऐरवर्ष सुमन्तानाहि सौभाव बुढ़ि की बदधी के लिए तेरे हाथ को महाया करता हूँ—व पुत्र पति के लाध सुदाये तक सुका से रहा। तथा है तीर! मैं सौभाव की बुदि के लिए काएका हरत महाय करती हैं। धार मेरे भाग शुद्धोनस्था तक असक सथा अनुकृत रहिये। धार मेरे भाग शुद्धोनस्था तक असक सथा अनुकृत रहिये। धार परे हम दोनों परस्थर प्रिन्थित भाव से मास पुर, सकत ऐरवर्ष शुक्त, स्वायकारी, सब बवात की तप्यस्थित कर्ता, माना बयाद रिकार परसालम चीर से सब मजन विद्वान गया गुडाक्षम के खिये चाएकी अभी देते हैं। धात्र से भाग मेरे चौर मैं आएके डाय विक खुके !

चों शहं विष्यामि स्वि रूपसस्या वेददिःपश्यसनस्य कुलायम्। न स्तेयमञ्ज सनसोदमुरचेरवर्ष धन्यानो बरुगस्य पारान् ॥ जैसे मन से कुल की चृद्धि को देखता हरामें तेरे रूप को प्रेम से प्राप्त और ज्यास होता हूँ। वैसे शुमी मुक्त में होकर अनुकृत व्यवहार कर । जैसे में मन से भी इस तुम्स वधू के साथ चोरी को छोदता हूँ, और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से भोग न करूँगा। स्वयं यककर भी व्यवद्वार में विष्त स्वरूप बुध्येंसन के बन्धनों को दूर

भॉ-समजन्तु विश्वे देवाः समापो हृद्यानि नी । सममातरिश्वा मंघाता समुदेशी द्यात भी॥ चर्यात -- इस दोनों, इन विहाशों के सामने प्रतिशा करते हैं कि हमारे हरूप दो प्रकार के करते के समान मिन बावेंगे ! बीवन के किये जैसे आया वाय है, सुष्टि के लिये जैसे मुल्कितां हैं उपदेश के किये जैसे बोला है. मैसे ही

करूँगा वैसे तु भी किया कर।

इम पति पत्नी एक वसरे के जिय होंगे। इन सभी प्रमाणों से दिवाह की उल्लाहता प्रतीत होती है।

विना दुस के गुरुवन विद्या के कीड़े बनते हैं। यतपुर

वास्त्रावस्था हो में विवाह करना चाहिये। व्यक्तिस्त स्कृति में जिल्ला है कि "मृति पिता अपनी कन्या को १२ वर्ष हो लाने पर विवाह नहीं करात तो वह अपनी कन्या के रल को पीता है। यही बात स्वष्ट यम-स्कृति में जिल्ला है। राजमार्जवक में जिल्ला है कि 'पिता साता और वर्षा

भाई पदि कन्या की रतस्वला डोते टेक ले नी नर्क की

बाता है। यह कम्म वृष्यित हो बाती है। यदि कोई
माहाय उसके साथ विश्वाह को तो यह पतिन हो जातो है। दिमों को उसे ध्यमने पंक्ति से निकाल हेना चाहिये। स्वीमकोध में जिल्ला है -क्षाह्यपाँ भनेवृत्तीति नववर्षाच शेहियी। द्वावपाँ भनेवृत्तीति जववर्षाच शेहियी।

भार वर्ष की कत्या गीरो, जी वर्ष की रोहियों भीर देश वर्ष की कत्या होती है। इससे बात त्रावता संज्ञा होती है। उसे देखकर ही भारता विशा साई को कहें ही साताहै। गोरवाभी स्थानवन की जे भी १० वर्ष की करना का

विवाह फरने की बात शिक्षी है।

इष्टरपति महिता में ३० ६वं के पुरूष की कन्या से ् विमाइ करने का कादेश हैं। क्लम्ब्रुति में जिल्ला है—

मृतिमाञ्चला ६ –

वहिदेदएवर्षमेव धर्मी व होयते।

धर्मात् चाठ वर्षं की कल्या का विवाह करने से धर्म महीं माता। धन्त में गिरते २ वंगाल के भीस्वासी रहमन्द्रम बी

स्थान नागार व स्थान के गायसमा रहुमान्य वा स्थानी स्मृति में लिखते हैं कि विवाह का बरुम समय ७ वर्ष है वह शर्म की लिये से गिनना चाहिए। हुस मध्य ६ वर्ष द्वीर १ मास ही विवाह का काल तिरच्य हुआ।

यही महा पुरुष श्वमन्दन श्री किर बिसते हैं---यदुग्मे हुमीगा मारी युग्मेतु विधवा भवेत् ।

यहि २ पर विभाग व होने साझे सक्या के वार्ते सं दिवाह होगा, तो वह अन्य आंध्या होगी धरी हातके दिपरीत वर्षों में विभवा होगी। दात व सुप्रम म प्रमुख्य में विवाह करें। हुए साम की बन्या का ही विवाह करें। इस प्रकार से इन अनुष्य के कल्याचा के परम शशुर्मों में राष्ट्रन्ता से सर्वे २ वुच सात की कन्या का विवाह ही पार्में सम्मत बतावा। तथा पूढ़ों घों वे ही प्रतिकार भारत की स्थोगित के उत्तर दाता हैं। कहाँ तो वेदिक ंग्या विषय का २४, ३>, ४= वर्ष का विवाद काल ! और क्री

धाव यह बाल विचारने की है कि इस बाल रिवाह

12, 10, द. ६ और कुछ सास हो की भायु रह गई। हाय दिसारी सातृ शक्ति को इन दुदि मृष्ट स्पृति कार्रे ने याँ पैरों से कचल द्वादा ।

का द्वरा रिवास वयों देश में फैका। अहात का विषम है कि दिया शस्तर कोई चलु पैदा नहीं होती। साम कर के नये प्रोध के विदानों की राय है कि भारत मार्ने शक्त कीर पहुंच काल त्वरक्ष को साम कि दिया में कि प्राप्त मार्ने श्री राय है कि भारत मार्ने श्री राय है कि भारत मार्ने श्री राय की कि वहाल में १० वर्ष की भारत की प्राप्त में १० वर्ष की शारी हैं। भारत कीर संतुक्त आस्त में १० वर्ष की खर्फ कियों को गार्म वह भागा है चीर कहुयों ने श्रीक ही समय पर पथा वस्त्र किये और दोनों जीरोग क्या होते बागते रहे हैं।

हानदर चानवर चानवर्ती का कवन है कि ने बानवादस्था से एक

ऐसी करना को जानते हैं, जिसने दस वर्ष की अवस्था में बचा जना ! +Medical Juirsprudence for india by R. Chevers. Page 673.

'हाद्रशाम करमान्द्र्यमायद्रामत सम्राह्मियः । सामि २ अगहाराः प्रकृषीयसीवं स्टीमः ।' सम्रोत् ३२ वर्षे से ४० वर्षे वी चासु तक सहीने २

रकाराय दोना है। यह १० से १० तक की शवधि ऋषियों में को समाई है को दिन्दी देश के किए नहीं, सब देशों के किए स्थान आव में है, जाई वह समें हो जाई रहा समास एटी की कम्याएँ दुसी बारम्या में नजरका होती है। दुसी की सुद्धि में प्रस्ति क्षावर क्षाविस्त किसते हैं—

"So for as is known, there is no difference as to the time of the first menstruction among the different races of human beings, t is no earlier under the same circumsances in the Negroes than in the white emale. Dr. F. Holtick.

धर्मात् जाँच करने पर जात हथा है कि संमार की व आतियों की कन्याएँ जनभग एक ही धवस्था में स्व-प्लाहोती हैं। यदि चफ्रोका के इसरी की खदकी और रोप से ठएडे देश की गोरो खड़की एक ही *सरह पानी* पि तो दोनों एक ही साथ ऋतुमती होंबी।

×िमस्टर रावर्टसन ने खुध लांच कर निश्चय किया है भूमपडल के सब देशों में लड़कियाँ एक ही आयु में रक्ष जा∗होबीःई।

ःइंग्लैंबःके मैथचेस्टर लाईगइनो अस्पताल [Manchir lying in Hospital England] # 110 कियों की परीचा बी गई, और वे निम्बलिशित भाषु बस्बका हुई'----

XThe Origin of Life Page 303.

| सादाद चन्या | किसनी बायु में रखस्वता हु |
|-------------|---------------------------|
| १० संस्या   | ११ वर्ष की शासु है        |
| 38 ,,       | ·17 11 III                |
| 4% m        | 11 ,, ,,                  |
| my "        | 19 ,, ,,                  |
| \$          | 112                       |
| us t        | 28                        |

→ भारत में २७ गोरी कड़कियाँ इस श्रवस्था में श्रा-स्वता हुईं।

श्रहकियाँ ३२─३६ वर्ष के बीच में १

5 .. 11-18 .. ..

= , 1t-1t ,, ,

k , 18-18 , , , ,

1 , 15-10 , ...

अर्थंत के राज जिलिए ने इंग्लैंड की राजकुमारी को १२ वर्ष की आयु में वरा । आपकी दूसरी जुमारी का विवाह ह वर्ष की आयु में हुआ ।

+Dr. Fayrer Calcutta European Femel Orphan asylum.

Medical Jurisprudence by R Chevers.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इंग्लेयड के राजा रिचर्ड दूसरे का विवाह फ्राँस की समारी "इसावेख" से हुआ हो उस समय राजडुमारी की काय ज़ल द्र वर्ष की यी।

प्रित्रवेय हार्दविक [Countess of Shrewsbury]

का विवाह 1३ वर<sup>8</sup> की चायु में हुआ।

इंग्लैंड के राजा हेनरी साम के धायमत निर्धन होने का पड़ी कारण था कि उनकी माता का विवाह इस मी पर्य की कारण में हुआ था। और बाद हेनरी का सम्म हुआ तो उनकी माता [Lady Margaret] की बाद हुल दस वर्थ की थी। साउधेन्यदन के धलों की सपनी "साहरे" का विवाह हो शुक्त या, जब १४ वर्ग की मर-रमा में उनकी मुख्य हुई। एक विहान जिसते हैं---

"The whole Percage might be gone through with similar results the disgracefully early unions."

अपीन् इसमें इस के बुक्त कथ कुल के कोगों थी वर्षी दरा भी कि वे अल्लान होटी खबरधा में दिवाद करने थे। शीर उस देग में भी भारत के सभाव होटी अस्पर्ध में गर्म भारत होता था। मुमसमानों के नवी वे पारेशा से • वर्ष की स्वयुशा में विवाद दिया। शीर वह वह बार

से उँची श्रवन्या को लड़की से विषय कायज है। कियी भी या दल वर्ष की कम्बा में विवाह के चिन्ह प्रकट होर्गीय सो बह बालिंग समसी जाती है।

हुम सनेक देरा और लाति के बदाहर याँ से यही सिद्ध हुजा कि सारत में लड़कियाँ दोटी अवस्था में रक्षरवजा होती हैं तो हरावा यह अर्थ नहीं है, कि देरा की जनवायु गर्म है, बरम् असरहल के अन्येक देश वा जातियों के जिए हम वार्र में एक डी नियम है। वास्तव में बात विवाह के कारण और ही हैं जी। के ये हैं—

१--देश में श्रज्ञान चीर स्वार्थ का फैसवा ।

२-- खियों के अधिकारों को धीन क्षेता।

१ - गुडियों से खेलना, उनकी शादी करना, गुडू-गुडूंगें की एक माथ सुलाना और उनके शक्ते होने के खेल किलना।

४-- वर्षों के मुख पर उनके विवाह की वार्ट करना, बिमसे उनको यह ज्यान पैदा हो बाय कि वे ध्रथ स्वाने हो गये हैं। उन्हें वह या दुन्हा मिखेगा।

 स-बार २ दृल्हा, सास की बात कहना, गालियाँ मी वैसी हो महो देना, जिसमें दृष्हा चादि का जिल हो।

६--वयाह बादियों चीर तस्त्वों में मन को दिवाहने वाखे तुरे २ गील गाना-क्रीश दिख्यी चीर हाव भाव काणा।

चालकों के सामने सखी महेबियों में बेहूरी
 विषय सम्बन्धी कहानी सनाना सनना ।

ह-मधों का विवाह करके उनका धापस में मेब लोक होने देना, या साथ सोने देना धादि कारवों से वर्षाव्यों कदर स्वामी हो आशी हैं और अन्दर्श ही रवस्त्वता हैं बाती हैं। हसीविध उन्हें बाताविवाह करके और वर्षार काला कदारि उचित्र नहीं हैं। अरुपोयु का तर्म धाय माठा, पिता और पेट की सन्ताम तीनों के लिये प्रत्यन हानिकारक होता है। बहुआ ऐसी धवस्पा में तर्मपाठ में बाता है। गर्मधारियी के बन्म घवसर पर बहुआ प्रत्यन कर होता हैं। और बहुआ मुखु हो बाती है। यदि वर्ष भी रही तो चथा उसका कोमख शह चूल र कर उमे निर्यंत कर देता है, दूसरी तीमरी बार वे देसी निर्यंत है बाती हैं कि कभी बीवन पर्यंत्र आरोस्य नहीं रहतीं। किसी न किसी खसाम्य चय, मशुद्ध, गरिया नहीं रहतीं।

हारटर सी० सी७ सोम ने मेहीकल काम्मेस कलकरी

गुल्म, शुल यादि शेगों में फूल वाली हैं।

में बर्चम किया था कि २४ बास गर्भविषयों की बांच गई।

परियाम यह हुमा । ४ श्रदक्षियों का शर्म गिर गया **।** इ. सहिंदियाँ वचा सनशी बार गर्र गर्हें । इ सहकियों के सनने के समय धन्यन्त कप्ट हुआ, कीर डमके पेट से बचा कीशार से निकाशा ।

१ को प्रमृत का रोग हो गया। २ लडकियाँ बचा पैदाहोने से निर्धल होकर भर गई'। अश्वकियाँ द्रव्यशे बार बचा समने पर मर गर्डे । २ शीमरी बार बचा जनती बार गर गई'। को बची उनमें से १२ की सन्द्रकृती करन भर को

विशव गई। अर्थात् कुछ २५ में से १० मर गई', १६ करम रोगियी होगई' और उस दो खड़कियाँ चण्डी रहीं। मरकारी रिपोर्ट से जात हवा कि दोरी उन्न में सो

बरवे पैदा होते हैं, उनमें १००० में ३३३ वरवे एक ही

रोगी है।

वर्षकी चासुमें भर वाले हैं। थानी हर सीन में एक वद्या सर जाता है । शिस्टम चाफ ग्रेडीशन में दा॰ चलवर कहते हैं कि "भारत में सब देशों से अधिक स्रोग पेशा की बीमारी से मरने हैं, की सदी ६५ सुवक इस रोग ह

भारत की सन्दुरुस्ती ३० या ४० वर्ष में स्ताव हो क्षाती है; इसका काश्या यह है कि सदक्षण की शादी है उनका शरीर चीया हो झाता है और फिर ग्रारीवी हे बाय

जरुरी ही याल वर्षों की फिक का बीमा अपर पद जात है, इसमें उन्हें चारवन्त मानिसक कष्ट बठाना पहना है। इसका मतीका यह होता है कि उनकी शन्दुरस्ती विगर बारी हैं।

इम प्रकार सबकियों की सामाजिक चौर शारीरिक परिस्थिति के काधार पर बाल विवाह की प्रधा लागी की गई। फलतः सद्दियों वा उपकार दोना तो दूर, उनदी शारीरिक और मानसिक सारी शतियाँ नष्ट हो गई।

तिस पर ३ करोड़ छड़िक्यों विश्रया डीकर वैठगई बहु पृथक् । जदकों का इस प्रधा से समूल ही नाश हो गया, श्रीर

चाल देश भर ग़ारत हो गया। भाइयों ! यदि जाति और समाज को बद्ध प्रदान करनाही तो इस भयानक प्रधाको दूर कर दो। द्यपने यन्चों पर तरस खाओ और उन्हें जीवित रहने दो, इन

हरवारे बालविवाह से उनकी रत्ता करो । 

## ग्रागेग्य-गाम्

ज्य मान हे लेळ विज्ञान कोर महान क्या हार— आचार्य श्रीचनुरसेन शास्त्री के—

१० दर्भ के दर्भ परिश्वम का अमर फन।

20 कारमधा 1500 प्रवरण 1 १000 से कविक विषय 1900 के लग-समा इक्यों नस्या बहुरी मूल्य वर्गा विषा 200 से कवर वर्ष र (२०४६००) प्रष्टा । इन्हेट दुर्गी प्रवाद । जोमनी, सक्कून, देशी बावहरा-वर्गमा कराज । पर्वा, मृनदमी कारीगरी की यहिया किन्द्र। पर्वामी वस्त्र कर सन्य नहीं तह होगा। न बनाय से बीडा स्थान।

ग्रन्थ का प्रत्येक सदार

प्रत्येक सन्द्रवाहरूय के लिये आयों से बहकर शासनी है। एक एक बास हुए में बारों वे बास बी है। निकर्षे बार पहने पर भी प्रत्य महित खागको पहना पहेगा।

## गत १०० वर्षों में

इनकी रकर का कोई प्रण्य हिन्दुग्लान की कियी भाषा में नहीं निकला। यह प्रण्य हिन्दुग्लान की ६ मापामों में प्रतुपाद किया जा रहा है। स्या भारत के भिक्ष २ प्राप्तों के रिष्या निमामों ने नकुत्रों, काजिबों सीर सापनीरियों के जिये स्वीकार किया है।

मूल्य बारह रुपये।







- २० दाँत ध्रोर नारान—वाँतों की बनावट, रीगी दांत, दाँत ्मक्ष्ते के कारण, दाँत की रचा कैये की काय।
- ११ पुराय-ज्ञानेनिय और उत्सकी रहा। जननेदिय की वचयोगिना,पुरा-सननेदियकी चाहति, इसकी वनावदः संदक्षेत्र, सननेदिय की रचा, यीवन का खागस, स्वस-साव, पुरेव।
  - १२ स्त्री-जननंद्रिय धीर उत्तक्ती रसा-धी जननंद्रिय की विरोपना, खी-बननंद्रिय का धाकार, खी-बननंद्रिय की बनावर, कामारि, पोनि, बुद्ददेख्यम, जुद्रोध्दम, धार्मीबुर, मधीरधुद, विश्व खरायु (गर्मागय) नेनव, धी कननेद्रिय की श्या

भ्रध्याय चौघा (गर्भाधान भीर प्रमत्र)

#### प्रकरिय

**१ गर्भा**शय

 त्रामुकाल-ऋगुवास में भावधानी, कमारवाती के दौष, ऋगु-माना, गर्भाधान ।

**ត្**ពអំព

ध गंभ वहने का जिह्—सामिक वर्षे अन्द्रहोगा, नामोग्य का गितृक्का, करने के दिख की धहकत, नामें में पुत्र-पुत्रों का निर्देश, दीहरू अच्छा, वर्षे कीश नेक, गर्भ का क्लानीका  पारिता के रोग कीर उसकी चिकित्स-गर्मगढ को शेषका।
 पारिता के पातन चोग्य चिक्रेण नियम-भोका कार, व्यापम, शुरू कप क्या पूर, मन की हुगा,

चतुर्च रर्गान, प्रगृति को बाहर । १० प्रस्तय के बाहर का स्त्राय—यदि बालक रक्षाम न के, तो उसका कपाप, प्रस्तव में चित्रक रल-गाव का उत्ताप, प्रगृतिस्तर ।

प्रशासकरः । १० प्रस्य-वाधा- उसके वपाय, वपकी विक्ति, प्रजूत वारों को कभी-कभी प्रसव में हो नाती हैं, सीविए वच्छे ।

११ गर्म न रहने के कारण—गर्म रहने के उपाप। अध्याप पीचर्वा (शिशु-पालनं) मकत्य १ यासु और प्रकाश-सीर गृह का प्रकथ, वचे के कहाँ

्र था अंशर अंशर्शन स्वारण्य का अवन्य, वध के कहा ... सुक्षाना चाबिए, स्वच्छ बायु का अवाह, वधे के लिए स्वानम स्थान, वधे के निवाद सबसे निकृत स्थान, पधे की हवाज़ोरी। प्राहार ध्रीर जल—मावा का बूध, बूध पिलाने की वंधि, बूध पिलाने का दह, मावा का धाहार, साफ एम, उत्तम धाहार, साफ एम, उत्तम धाहार, साफ एम, उत्तम धाहार, साफ एम, धाहा धार का साथ है। बाद साथ ते के के बाद प्रेम के साथ ते के के बाद के पिलाने के हिसाब से बूध पिलाना, बाहरी बूध का रिवर्टन, धनीय ।

मी महीने बाद का धाहार—फकों का रम, दूमरे वर्ग का हारा, दूसरे वर्ग के हाररे, १ वर्ग से १ साम की धार तक भोजनिया, १ वर्ग से १ साम की धार तक भोजनिया, १ से १ मास की धार तक भोजनिया, १ से १ मास की

वयों का बाहार, मिठाइयां धीर कल, वच्चों का वज़न, इस्त । परम — पीतदे, मीज़े चीर जुते । पटमं की पालन-विधि—तेल की मालिस, स.धारण रनाम । विज-कृद सोने के ममय के वस, विकीने, सिर

बायु तक की मोजन-विधि, १८ भाग के बाद, समाने

के टोप, मींद श्रीर विश्रांति । फुटफर वान--शच्यों के क्षिये सुनहरी नियम, वर्षों की शिंक निकास । नियमित आदनों का अध्यास - श्रायम श्रमा,

ानयामत आद्ना का अध्यास - कायम क्रम्क, विचकारी । साधारण भृत - पहली मूल, दूसरी भूल, तीसरी

मूल, चौथी भूल,पाँचवीं भूल,ग्रटी मूल, मातवीं भूब, चाडवी भूम, मधी भूम, दमवी भूम, स्वारहवी भूम, बारहवी भूज, तेरहवी मूज, चीदहवी मूज, पन्ट्रहवी भूल, सोब्रहवीं भूल, सत्रहवीं भूल।

 धुरी धादत— व गिलयों धीर कपड़े तथा सिन्नीने भादि को मुँह में बालकर चूसना, दांत से नाल्न कारना या मिटी खाना, विस्तर में दस्त-पेशाव करना, मूजेन्द्रिय को ससलना, मृत्वे में दिलाना वा गोद में क्षेना, धामीम देकर सुजाना, इपजाकर योजना, इट करना।

११ यक्चों का रोना—बल्लों के रोने की ज़ास-ज़ास धनस्थाएँ, दुस्त-हिस हिचक-हिचक कर शेना, रोना नियमबद्ध है या नहीं, भूल या प्यास का रोना, बेचैनी से रोना, थकान या कमानोरी से रोना, बोर पीड़ा का रोना पेट का दर्द, कान की पीड़ा, विरोध चेतावमी । मुँह भीर दाँत-सोग कहाँ-कहाँ वड़ पकड़ते हैं, वतायम भोजन, दाँत कव कीर कहाँ निकलने ग्रह

रे-पीने दस्त और दूध डालना। जिता से दूध छुडाना।

क्रमण-दन्तोद्भव, श्रष्टमंगल पृत ।

१६ यस्त्री के रोग-वस्त्री होग बातने का उपाय हुँ ही का पक साला सांज लग बाता, हुए दालता, हुए म पीता ईसली बाता, काम मिर बाता, बांख दुलता, बांसी, तर बांसी काली या कुकर बांसी, पेट बलता,

काम बंदना, फुटकर शेग, उत्तर । भ्रध्याय छठा (स्नान-पद्धति )

मकर्थ

१ स्नाम का स्वास्थ्य पर प्रसाव-चमक्षी के साम, ख्न की नातियाँ।

का नावाया। २ स्नान के प्रकार - लाधारण स्नान, तैरने वा श्मान, फ्रव्यारे स्त्रीर शत का स्त्रांन, सूर्य-स्त्रान, वर्षा-स्मान,

धाइरेट-स्तान, वाध्य-स्तान, बाखु का स्वान, टरक्सिर स्तान, चार स्तान, सोतों का स्तान, वैज्ञानिक स्तान, सन्य स्तान, हुई दूर करने के स्तान।

है स्तान के विषय में बुद्ध जानने योग्य बाँत-श्तान करने के स्थान।

करन के स्थान। ४ स्नान के उपयोग।

र जल-चिकित्सा बाढ कटोरी वानी का प्रयोग, ठचा बलपान-विधि, निद्राम्ब स्नान, व्यक्तिहायक स्तान, ग्रक्ति-वद्दैक स्नान, शोतक बक्त-प्रयोग, उच्च बक्त-स्नान, बक्त प्रयोग, प्रावेद-स्नान, उच्च बालु स्नान, इसरी

:





४ प्रांचला-कार्वने के गुप्त, विकास, उपयोग, व्यक्त-भारा सेवन की सामान्य विधि, चाँवसे का तेज । ५ श्रोलमोगरा ।

६ नुलमी-गुक, विश्रक, उपयोग, बननुष्यी, पहचान । ७ ग्रासी-विकास, गुस, धर्म, क्यमें, मामी-पून,

भारम्बतारिष्ट, नारम्बत-पून, वासी श्यायन, मेध्य रमायम ।

क्षपाय, करों का उत्तम उपाय, निवीसियों का तेल । ९ मिलाधा-विवास, गस-धर्म और उपयोग, हैं है हा प्रक्तीर खपाय, बायु के रोगों पर भिकाने का निर्मयता से उपयोग, भारी थोर का उपाय । ६० हर्स्य - उपयोग, उपदेश शेव ।

११ रीडा-विकास गुरु, दोप और उपयोग, विपों पर मयोग, विष्टु के विष पर, धनंत वासुपर, भाषासीसी हिन्टीरिया और अपस्मार पर, नष्टासँव पर, कक पर ।

श्रध्याय बारहवां ( मुच्छि-योग )

१ सिर-दर्द, ख्वी, हिस्टीरिया, मस्तिष्क के चान्य रोग, नेत्र-रोग, मुंडी का पाक, कान के रोग, नाक के रोग,

१२ प्राकः।

प्रकरण

= लहुसून-बोध, निव-मन्त्र, निवादि चूर्ण, निव द्वारिद्र-संड, धी-तेल, अवन्मार का चानुभविक श्योग, दूमरा

र्षीत के रोग, शाल भीर भीम के रोग, पर के रोगें भी बचा, तिथी, शुमीचन, पेट के भीरें, भाग, परण, पेषिया ।

# बार्याय तरहनौँ (प्रसिद्ध नुमेले)

प्रवास १ वर्षा-सावती, सकालक बार्ट्सिय, कुन्ती केत 
भूनमंत्रीयनी सुना, सुदर्गन-मूर्व, द्यान्न का कान, 
संद्रमा, हिन्दटक बूर्व, हेमार्थ, बोनात गुग्र 
वर्षतहुद्धमाक्त, पुरानमंत्र, मितोपकादि काल 
मोहन, दिशेख सुरक मोतदिक, प्रमीत गावड 
संवरी,रामीरा सरवादिव, केमर्रजन तेत, काइड 
तेत्र, समृत भारा।

श्राचाय चोदहवाँ (खास सुमेखे)

ग्रहरण

पारा-भरस, यारे की योजी, उरता क्रीबार, द्रां मोन का तेल, साकत की योजी, पायन की यो सिक घर्ड क धर्म, उत्सत अर्क, साकत की धर्म गोली, पातुचय पर प्रयोग, नायाय तिला, तर तुन्ना का चामीराना 'उपप्रा, अत्र उत्तर होगा, छत्र का नायाय तुसला, गर्मरोधक, चाँदी बनाना, एक नाया 'उस्ता, पारे की योजी की लिप, पार्ट, भरम, पां 'अं व्याना धराना ! भारताय पन्टहर्वों (धातायों की मस्म)

भक्रम ्र स्वर्श-स्वर्ण-मन्म, चाँदी, चाँदी-मन्म, साम्न, साँवे

की शत्म, खौइ-मन्म, मंहर-मन्म, चंत-भन्म, सीमा-

श्रास, ब्राह्मक-संग्म, स्त्रवं साचिक, इरतान-सम्म, संखिया-प्रस्म में ० १, मंखिया-प्रस्म मं ० १, विगरफ्र-

१ घाय ग्रीर चोट-पटी, दानी की हड़ी इंटने पर

३ प्राम और पानी के उपत्य-धाग मे बनना,

४ प्रहर खाना-उपचार, विष की जातियाँ, चन्छ विष संया उपचार, चार तिष सया उपचार, सीमे का चूरा तथा उपचार, मिटी का तेल तथा उपचार. ् श्रकीय श्रीर मार्राफया तथा उपचार, धन्श सथा द्रपचार, शराब, श्रीम-गाँखा-खरम तथा द्रपचार, कृचना कीर संख्या थया उपचार, लू लगना तथा उपचार, " फॉमी शादि से गला पुरना, बेहोशी।

۲.

श्रास, सूँगा-भाग, द्वीरा-भाग । ध्रधाय मोलहवाँ (धाक्तस्मिक उपचार)

पड़ी बोधने की रीति . २ विरंकी अंतुओं का काटना -मर्च, बादना

या गीवड़ ।

पानी में हचना ।

प्रकरण

हाजिम श्यास किया—वेदोरो की द्वावत में हाप सँभान, ल्याम चेतावनी ।

ग्रस्याय मन्नहर्वों (रोगी की सेवा)

रोती के साम्य ग्रर मात्र इता, रोगी के इसो न समती हुई चाँगीठी, परिवास, शेगी के कमरे को गर्म

. फुटकर स्वयस्था - शासाुल, सुलाशाती, क काम, विकिश्मा का जुनाव, धर्त, मूखं और बता

विश्व-द्वाच्या, चिकित्मक का लच्या, चिकित्सक के बुसाने का समय, दूत, दूत के कर्म ।

प्र प्रीयय-भण्डी सीयप, सीवच के प्रकार, बाहार वंमारी, दवाइयां का बाइश प्रयोग, झौरव का समय प्रयोग, श्रीक्य का पिलाना । प्रत्यः—भिन्न-भिन्न रोगों में वस्यावध्य ।

६ परिवारक -परिवारक के गुण, परिवारक के इतने

 आवश्यकीय झान—धर्मामीटर, स्रिट ज्ञान, प्रार ८ रोगियों के सम्बन्ध में विशेष झातव्य शी-

भाराम होने योग्य रोगो, दिन में सोनेमसीने योग sê

रोगी, रोगी:की शारीरिक स्वय्यना, रोग-मुक दोने पर ।

## भ्रध्याय भठारहवाँ (तपेदिक)

#### प्रकार

१ स्या नेपिक ग्रामाचाँह — नेपिक बचा है, नोरिक के प्रधान विद्र नोपिक के मेद, प्रार्थनी नोरिक के प्रधान विद्र ने मेद, प्रार्थनी नोरिक के प्रधान होते के कारण, नोपिक के प्रधान है. तिया में बहुनने हैं, नोपिक फैनने के माणन, प्रार्थनी निरिक्त में सीमान के माणन, नोरिक के रोगी के प्रधान ने प्रधान माणिक के प्रधान ने माणन, नोरिक के रोगी के प्रधान का प्रधान प्रकार ने के साथन, नोरिक के रोगी का प्रधान ने प्रधान का प्रधान ने प्रधान के प्रधान के प्रधान का प्रधान के प्रधान क

### ष्मध्याय उन्नीमयौँ (हैजा)

#### সক্তব্য

१ हमार प्राचीन विचार धीर ध्राप्रियरपास —हैंगे का इतिहाल हैंगे की बल्यित के कारण, हैंगे का लग्द फैलने की तीति, हैंगे के कच्च को के प्रमान में होने चाचे शारितिक परिवर्तन, हैंगे की चिक्रिया, हैंगे का बन्योकरल, ज्युनिस्तिपिलेटियों का कर्यक ।

# . हात् विश्वायायाचीमुर्वो (प्लेग) <sup>व</sup>

प्रकरण

१ प्लेग का इतिहास-उत्पत्ति का कारण, किन्ह औ चिक्तिया ।

अध्याय इक्कीसवाँ (कुछ महत्त्वपूर्ण रोग)

१ मोतीमता या टाईफाइड ज्वर- इत्वित सीर प्रकरण

सच्या, उसकी छूत, उत्पत्ति के कारण, उनाय, मोतीमरा शेकने के उपाय। २ इन्त्रल्युपंजा ध्यीर लुकाम-बुबास, रोक्यान,

चिकिएसा, शहूव और शका बैठ जाना ।

३ निमोनिया ग्रीर व्हिरिसी--उपचार, वर्षी की पसकी चलना, प्लुरिसी ।

४ मलेरिया-मन्नेरिया के कीटालु, सबेरिया कैसे रोका ज्ञाय क्षज्य, चिकिस्सा।

संग्रहणी और भ्रतिसार—श्रविसार, कारण, लक्ष्ण,

ా उपचार, पेथिश, संग्रहखी, उपचार ।

र्द मेदानि, वदकोष्ठ और ववासीर-मंदानि, r:11- उपाय; बदकोष्ट, उपचार, बवामीर, उपचार ।

'छ हंस देश के दूत के रोग - धेचक, चेचक का विप, मचग, टीका, डीके की संभान. चेचक के शेगी की

में भाष, चेचक की विकित्सा, इंत्यरा, उपचार, घोटी

 विदेशों से भागे दून के रोग—शहकस, कास्त्र, स्रचया, चिकित्मा, हेंग्यू, उपचार, हिप्पीरिया वा कंटरोहर्णी, सच्छ, उपचार, चीना क्यर, उपचार, घवाळ कार, (रिवेजिया क्रीवर) अच्छ, उरचार, कासी सामां, अवय, उपवार ।

< इत की शीमारियों से यचने के उपाय- इत

की बीमारी का भरपताल ।

१० त्वचा के शेश-सुजली, सवाय, चिकित्सा, सताइयाँ या स्तोदियाँ, चिकित्या, प्रक्रमा या द्यातन, चिकित्वा, दाद, चिकित्या, फोडे और यात्र, उपाय ।

११ कृति-रोग- केंचुधा, उपचार, केंचुए कैंग रोके नाने हैं, कह्याना, मुल्य लच्या, इनके फैलने की शीन

श्रीर रोकन का उपाय, उपचार, चुनमुने, उपचार । <- फुटकर रोग-सुँह भा बाना, हिचकी, नकसीर, घंडकोप उत्तर धाना, बोडों का दर्द धार गठिया, मृती दा हिन्टोरिया, उपचार, शस्य वस्तु निगक्ष

अध्याय पाईमवॉ ( स्वामाविक चिकित्साएँ ) সক্ষে

सर्यज्योति-चिकित्सा—सूर्य का रैंग, रैंगां का

शरीर पर ममाय, देंगों के रोग-नागक गुण, जान-स्ताम रेंगों का श्वास-वास रोगों पर प्रमाव, प्रयोग

की विधि । जुरवास चिक्तिमा न्होग श्रीर उपवास, उपवास की शीत, भीद श्रीर प्यास, जुबीमा, उपवास न की विधि। करने चोग्य, विशेष वात, उपवास की समाप्ति, उप

वाम के अनुभव, विचारणीय बातें । ग्रम्य चिकित्सा-मिट्टी की विकित्स, शायान १ द्राध निविक्सा.-चिकित्मा, सहायक चिकित्सा ।

ग्रम्याय तेईसवाँ ( गीवन-ग्ला )

 यौदन-झार्गम—बालक के स्वमाव पर माता-दि की वयस का प्रभाव, स्कूली शिला, नागरिक जी की सैमाल, सन्तानों की धार्मिक शिषा और सार्ग कीयन का प्रयम्ब, सदाचार, संग्रम ।

श्रध्याय चीबीसवाँ ( व्यभिनार )

प्रकरण

१ स्वामाविक स्त्री-प्रसंग। २ व्यक्तिचार का शरीर घर प्रमाव-स्पष्ट प्रभाव, भगकट प्रभाव, ज्ञासाराय पर प्रभाव, सृत्राराय पर प्रभाव, बीद की दड़ी, मल्लिक घर प्रभाव, वर्णाहरू प्रमात, स्वभित्तार का कान्या पर प्रमान, कान्यिका का सामाजिक संगठन पर प्रमाद है ध्यमित्रार-अन्य महार्राग-ममेद, मुत्र प्रीय महार मुत्रायोत, सूत्रकृत्यु, बेलबरी में मुख्यात, सुक्रमान, बहुमूत्र, स्वाम द्रीप, श्रीप्रातन, मुहाद, दाना द (शमी, खबर्स, मिसिजिम), मधम धवन्या, हिनीर काराबा, पूर्तीय काराधा, पेत्रिक क्रमाय, आर्थग्रनीत का परियास, अर्थनका, सक्तामुँह, गाँउया (मंधिशत), दर्शपुर्श, भगेरर, सृष्ट, वियों के विशेष शेम, प्रदर, कावक शेम, इतिश्रीदा, हिस्तीविया, काायु-प्रदाह, बाायु-पार्युंड, बाायु की स्थान-प्युनि, ाहित कोच प्रदाह, योजि-पदाह, कामोग्याप्, वंज्यान्त । इत शहारोती की विकित्या- व्येद-विक्या, यातु-पूर्वक प्रयोग, तर्मक, मुझाक, भारतमक, माने की दश, शावशक के मरहम, खियाँ के शेश, पुणानुश चूर्यं, हिस्टीरिया-प्रयचार, बरायुन्।इ-व्यचार, बरायु-धर्मद रुपधार, बतायु स्थान-स्त्रुति उपचार, दिव-दोष योनि-प्रदाह-उपचार, कामोन्माद-उपचार, वश्यान्त-रक्षाः, कश्चम्, पुरुकः उपचार, मर्गदर-टक्बार, बद-टरकार, मंधिवात (गटिया), वारद-विश्ति-दरकार, इष-उपचार, वृहंगुदा-उपचार, शील-बाख में सेवब थोग्य पाक, पाक सेवज करने में बैजानिक युक्ति, करमूपी पाक, मदन-मोदक, मृसझी-पाक, एक उत्हड पीर्य-पर्य'क पाक, गावर-पाक।

### श्रध्याय पञ्चीसर्वा स्त्रियों का स्वास्थ्य और व्यायाम

मु रेजपी की स्थास्थ्य-हालि—- खियों की होनावरण के सफ्त उसके कारण, याज-विवाह, उत्तम सोकत त म निकता, पिटणी, परवाखीं कीर खमात का व्यवहार, वर्धमान सम्मता और शिक्षा, कुसँग, खामी-तेक पुरीतियाँ, धन की बाहुक्यता, दंवन की कसार्थ, तथात से खाम, ज्यापात की आसा तथा श्रीक तथाम से हालि, ज्यापात का खारम्म, रोज-विका।

ेंदियं की ध्याय्या---स्वास्त्य का सींदर्ण पर प्रभाव, भाष भीर मानसिक भाषों का सींदर्य पर प्रभाव, दर्य नाथ के कारख स्वरूप रीति-रस्म, बाहनें बौर

श्रध्याय छव्यीसवाँ (सोंदर्य-विज्ञान)

दियं के लिये आवश्यक चार्ते । गं-सौंदर्य—बाल 'घोने की 'रीति,' क्वी था मुक्त करना, रोख बनाने की विधि, केश बाँधना, बार्जों का गिरना, बार्जों का मफेद दोना, शिनाय, बार्जों को गुँपरवाले बनाना।

ंध मुद्दर्शक नित्र नित्र नित्र नित्र नित्र नित्र भाव, पलड, भींद, नाड, बान, जोड, दोत, बीदा, दंतनैज, मुद्दर्शीय, बंट-स्वर, ठोदी, गान ।

द्वार पुरान, करूरवर, राष्ट्र, नाम । १ यक्तस्थन धरीर धड्ड-स्तर्गे का डभार, कमर और पेड, समविषक शरीर, कुशता, क्षेत्रे और गर्दन ।

पेर, समविमक गरीर, कुशता, क्षेत्रे और गर्दन । ६ हाथ च्यार बाहु-शुजाओं की माखिश, शासून ।

बाहरी चीज़ों, बफारा, साबुज का अयोग, धूप का प्रभाव, हार्दिक भावों का प्रभाव, शरीर-वंत्रों का स्वचा पर प्रभाव :

**म**प्याय सत्ताइसवां ( दीर्घजीवन )

प्रकरण • १ क्या ग्रामु यह सकती है ?—शविवादिक ग्रथिक माते हैं !

र दीर्घायु होने की शीतियाँ—सोम-वयोग, वनस्य-तियाँ, वृत्रके उत्पक्ति-यान ।



प्रध्याय तीसवां (अधियानम्-तन्त्र )ः सन्य

र प्रांतमा पेया है- शरीर धीर धारता का यंगीग, 'दु मेजेम्म, प्रारथ्य, उपनिषद् तन्त्र, शीता शार, 'मर्च-शर्तिमानु परमेरवर, चार्यवन् मर्चधृतिद्व'।

## सादे चित्रों की. सूची

, मेंग्रीय पुरुष । द स्वर्तेष पुरुष के शारीर वी गेठते । स्वाधं पुरुष की जिल्लेकी जाती। के स्वरंध पुरुष की बोंडरी गुरुन । ६ नेशेश्य शरीर की स्वाभाविक साप। . चित्रंच शरीर की देंद्रतेशें। ० श्लब्धे लक्के और सदंवियी की हेद और विज्ञेन चनुमान से । वे स्वस्थ 'पुरुषी के हिद धीर बहस अभूमान से । ६ पुरुषा गोला । । जल की घरेल रीति से द्वाद केने की शिति। ११ परने के लिये बैटमेबी' शहें "शीन । व पंदमे के लिये बैटने की राजन रीति। ५१-२६ शेगोत्पादक माधन (१४ चित्र)। रें भारते के किये बैटने की शुद्धि शीति । एळ बादने के किये बैटने की पालल जिलि। कर खिलाने के लिये बैटने भी गांवत गीति । ३० लिलने के लिये बैटने की द्वाद रीति। ३१ चलने बी शक्त रीति। ३६ चलने का शुद रीति । इह बैटने की शकत शीत । इक बैटने की दाद  वर-नदा चीर बरित । १८ पृष्टवंग-कोरुल । ११ हाथ की मौम वेशियों की गठन । ए॰ उशेगुहा और उस नुदा के भीतरी थीत । ४९ फुलून वा केवन । ४२ दर्ग का कत्वित चित्र । ४३ ब्राहार-मासिका । ४४ गुर्दे बीत्रर वित्त । ४२ लोपदी का उपरी पृष्ट । ४६ महिलक । ११ मन्जिक की कार्य-प्रवासी। इ= पुरुष सन्तिहर। १६ किरन की बनावट । १० शिरण-एंडिका की सूच्या रहता, श्चमरगंक चंत्र हाता बदाई हुई। ३१ मृतास्य क पिएका आग । ४३ श्रंट तथा उपांट । १३ श्रंट जी उपाँड की श्वाना । १४ ग्रंडकोप-हेरित । ११ ग्राहकीर। १६ सन-कीट परिवर्धित । १७ लारी-खननेदिय । १८ गर्न श्रम सन्माई के रूल करा हुआ। ५६ उदर में गर्मान का स्थान और उसके विभाग। ६० गर्माण हे ला का भीतरी विवरण। ६१ प्रवेश-द्वार का ध्यास। ६१ वस्ति-गुहा के भाग। ६३ वस्ति-गुहा का श्रह। ६१ ही रीय खीजननेदिय । ६५ विवन्तीय की रचना । ६६ वारे दाना की लुकाबदार फिली। ६७ वरचेदानी की जिडी गर्भ वर लिपटी है |६८ इस फिल्ली की बनावड | ६६०। गर्भ की क्रमवाः उत्पत्ति (इ-चित्र । ७३-७७ गर्भ की क्रमराः कृदि (३ चित्र)। ७८ खाँचल की क्लावट। क गर्भ की सासिक वृद्धि। ८० पाँच सप्ताइ का ग मा आठ समाह का समें। मर समें का विकास। F ર્દ

उदरार गर्मे। ८४ अवस्य परीचा। ८१ समें का राज-संचार ६६ पूर्णे गर्मे। ८० अस्म रुख्येन। ६८६ द्वितीय रुख्येन। ६८ कृतीय रुख्येन। ६० चतुर्य रुख्येन। ६१ बाल का बाहर निकलना। ६२-४६ रिरोदय के निक-निक्व रुख्ये (४ वित्र)। १००० निक्का स्वरंग के निकानिक रुख्ये ६ वित्र)। १००० रिरोदय । ३१० वर्ष्येदार्श को बुक्या १९१ कर्मास्य का संक्षिण व होता। ११९ क्षायान्याल।

4 चित्र)। १०६ शिरोदय। ११० वरचेदावी को द्वाना।
१११ मर्गायय का संबुचित होता। ११६ खूया-कपात ।
१११ क्ष्र क्ष्या-कपात का स्थास। ११४-११० सुर गाँग के
सम्मित्र कप (४ चित्र)। ११८ बोहिय वर्ष्य। ११६ स्थास सिद्धाः २० समये उत्तम गाडी। १११ वस्ये ति सिदाने की गीति। १२० सुच पिकासे के तिये उदाने में रीति। १२३ बोहिय से बूच पिकासे के तिये उदाने

हा तिवास के हाता । पर पूरा प्रवास के तिय देवार मैं रीति । प्रश्न क्षात को सारियों । १९४ वण्ये को मोनने की रीति । १९४ वण्यों के यक्षा १९४ वण्ये को स्वा । १८८ वण्ये को प्रया करने की रीति । १९४ वण्ये स्वा । १८८ वण्ये को प्रया करने की रीति । १९४ वण्ये स्वा । १८८ वण्ये को प्रया करने की रीति । १९४ वण्ये स्वा भाग्न करना । १९४ वण्ये करना विस्ता । १६१ यूप का बैमानिक विस्त्रवेषण । ११४ वल्ये सृत-करवय को सारियों । १६१-१०० लाग उत्पाता की सार कैजोरी से (१ विषा) । १६८ किस मध्य में किनना मद है । १६६ सांध्योर कमण्यति के योष्यान्वन्य की सारियों । १४० सीत की~मगस्माएँ (त्र चित्र )। १९४४: मक्ली की टीन में हजारी रोग-बन्तु लिएट रहे हैं। १४४-१४८ महित्यों ही चार स्मयनभाएँ (६ चित्र) - १४६०११ । सक्ती की टाँग में लिपटे हुए कोश्य (३ वित्र)। १४२ जीचे पर माती ने इतने, कीराण होदे हैं। १८३ चौदी पटी पर लटकाम् राघा है। २५४-१५५ सक्ती पटी पर हाम लड कामा है। (३ चित्र)। १४६ वाह को जपर की : इही हर गहें हैं। १४७ हाच हन्य से केंचा काने से खून-निकारी धंद होगया है। १६५ पैर ज़पर उठाने से रक्त बम बरेगा १४६-1६ • रीक्र गाँड, झेनी गाँड (र विश्र) ता १-१६ पट्टी बाँधने की शांति (३ चित्र)। १६० सिर की पट्टी १६६-१७० सिर-की चोरें (३ चित्र) 191 हजारा हुर तथा है। १७२-१६३ शिक्ष-श्रिम होगों पर पहियाँ नीपने की रीति (१० चित्र)। १८२-१८४ द्वाय से समास से बॉधकर गांचे में सहका क्षेत्रे की शीत (३ विग्र) । दें १८८ पैरों पर पहियाँ बाँधने की भिन्न-भिन्न शिति (७ चित्र) १८२ इहनों के जोड़ उलड़ने पर येनी लगी बनाओं 1-94 खुती का भाग । 949 पीठ का धारा। १६२ पेर की बड्डी स्टला । १६६ लॉघ की बड्डी हर लॉ पर। १६७ माता और छड़ी से टींग बॉधना ११ कुत्राल और बाठी से बाँचना। ११९-१६८ म्ट्रेबर क सिम्ब-सिम्ब हप (वृ सिन्न) १वह प्रदर्श दौत। व.०., 26

नुहर्मा के उपर धाँघ। २०१ वेहोरा भादमी को आगं लगे हुए घर से निकालना। २०२ 'चुआ'-सरे घर में से घसीट कर के बाना। २०६ ' चुँह से पानी- निकालने की रीति।

१९०६ बालक का पानी विश्वालमा । २०५ पानी निकालने की दूसरी शेति । २०६ छटिम श्वास दिसाने की शेति । १०० दूसरी शेति । २०८ छटिम श्वास देवाम की पहलेशिति । १०६ छटिम :श्वास की दूसरी गेति । १०० ' नाही की शांति जामने की मारियों । २१३-२०६ सपेदिक अधन्य कारो के साधन ('६ थिय ) । २०६ -२२० सपेदिक की नाय के साधन ('७ थिय ) । १०४-२१० सपेदिक की नाय कारो के साधन ('६ थिय ) । २०४-२१० सपेदिक की

मण्ड करने के लाघन ( ६ वित्र )। ३३२ सारदार । १३३ सार्युत वसूने वन १३४ सारदार प्रशासेकी मा १३४ सारदार वसूने के वी व्याप्त के वित्र वस्त के वित्र के व्याप्त के वित्र इत्याप्त के वित्र का वस्त के वित्र वस्त के वित्र का वस्त के वित्र का वस्त का वस्त के वित्र का वस्त का

रोग की प्रथम स्थवत्था (तुर्य)। रोग की हिसीय ध्यवस्था (रूपी)। २७० रोग की हिसीय ध्यवस्था (तुर्य)। १९२१ रोग की जुलोय ख्यवस्था (तुर्य)। २७२ धातरूक। रोगों को लेशा को गुरा तक गाई है। २७२ जुलीय ध्यवस्था में बीम सद गाई है। २७२ सर्वीग में विष पुट निकला (स्त्रो)। २७६ पिता के ख्यवस्य का इंड तुन्न इस



बदापल और यह। ३०१ परिपूर्ण महीर । ११२ शल्यात विनेमानदी बुमारी क्षामी । ३०३ सुन्दरी की का दोप-पूर्ण कंबा । ३०४ सुद्धील द्वाय और बाडु । २०४ द्वाय की सुन्दर कमाने की शीत के बिल, १ ६, ३००, ३०८, ३०६, ३१०, ३११, ३१२ । ३१६ सुन्दर पर। ३१४ सुन्दर क्ष्में, पिरिलेखी और लींच । ३०४ सुल्हे बीर दौरी । ३१६ सुन्दर क्षीय कीर लींच । ३०५ सुल्हे बीर दौरी । ३१० सुन्दर क्षीय कीर लींच । ३१४ सुल्हे बीर दौरी । ३१० सोना हो। । ३१६ दिल्हुस्तानी दंग की सुमीतिको कारोस्पलद इचेली का बाहरी सुल्ला ३१० पहली मीतिक का मान-विद्या , ११९ दूसरी मीतिक का मान-विद्या—पहली ११९ सीरिला । ३१३ सुन्दरी मित्रल का मान-विद्या—पहली

चिमें वनाने घोष्य कोठी का मान-चित्र। ३०६ एक इस्मेरे बेंगले का मान-चित्र। ३०० शहर के निनारे साम जाए में बनाने चोरप कोठी का मान-चित्र। ३६८ एक मिनाने योग्य एक मिनाल घर का मान-चित्र। ३६८ हिन्दुस्तार्गनों के लिये धनुकृत योगोही देग की दिन या मान-चित्र।

परिवार के योग्य एकमन्त्रिला कोटी का मान-विद्य । ३१४

रंगीन चित्रों की सूची । करिशाइन प्रशासकाच्या (तिरंगा)

। कवरनडङ्गाइन '२ श्रारोध्यज्ञास्त्र - ( विरंगा-) ३ पूज्य वितार्था ॥ बन्धकार - ( दुरंगा-)



डि॰ डाइरेक्टर ऑक पवलिक इन्स्ट्रेकरान विहार उड़ोसा—

".....श्वारोग्यशस्त्र हाहेरहुओं की बाहमेरियों श्रीर इनामों के लिये उपयुक्त समका गया है वह भागामी सुची में दर्ज करलिया कायगा""।" (शंमेत्री से )

### चार उच राजवर्गी महोदय

सुप्रशेष्त आन्यवर कर्माहिंग जनरत्न भीमोहन-शमशेरजंग बहादुर राखा K. C. S I., नेपाल— ""'पुस्तक बनमाधारण को बहुत उपयोगी होगी और साववेंडके विद्यार्थी व सम्यान काले वाओं को विरोजः

कीर प्रापुर्वेदके विद्यार्थी व प्रान्यास करने वाओं को विरोज्यः सद्ययता करने वाओ है ।"

हिन्दी के उदीयमान लेखक—राजकुमार श्रीरपुषीरसिद्दजी B A LLB सीतामऊ C I.

""""शारीन्य शास्त्र हिन्दी के लिए एक गर्व की सल् है ""हिन्दी में देवे प्रत्यों का प्रकारित होना देख में शासक् रह गया हूँ। शापका यह सासायार प्रथास प्रत्य है""।"

राषवदाहुर श्रीठाकुर साहेच जोषनेर, श्री नरेन्द्र-सिंहजी, पश्यूकेशनल मिनिस्टर श्रीर सीनियर मेम्बर स्टेट कॉसिल-जयपुर राज्य-- ्यह अपने डॅग की अपम पुरतक है, वेसक ने जो सागर इस गागर में भरा है यह वर्णनारीत है, आरोग्य शास्त्र के आयेक आंगोपांग को जो तारतस्य दिया है, निरा निराजा है """"।"

हिज हाईनेस महाराजाधिरीज वनारस के य॰ डी॰ सी॰ लेफ्टिनेन्ट कुमुद्चन्द्र चौधरी-

"यह प्रत्येक घरमें रखने योग्य पुक्त अति उपयोगी पुरुतक है"""।"

## चार उद्य धर्माचार्य

फाशों श्रीविश्वनाथ मंदिर के महासान्य महन्तश्री ए० महाबोर प्रसाइजी महाराज—

"" र"प्रस्थ वसाधारम है, इसमें पारचारय कीर पूर्वीय सिद्धान्तों का धन्तुत सब्मेसन है। जो वही विह्वण कीर परिश्रम से सन्पादन किया गया है। "प्रस्थ अनुस्य मात्र को नित्य पाठ घरना चाहिये। """।"

राष्ट्रास्यामी सम्प्रदाय के परम आदर्शीय धर्माचार्य,दयालवाग आगरा के श्री हुचूर साहेवजी महाराज—

" ं ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' कुढ़ दिन पूर्व मैंने द्या॰ सेक्सम साहेय की चनाई भीर पुना की किसी ईसाई संस्था से प्रकाशित पुरू परम बादरशीय थीस्वामी बानन्दभिनुत्री महाराज, दिलतोद्धार संघ के सभापति-

11......कापने अपूर्व अन्य किला । सर्व सधारण व किए इसकी यही ज़रूरत थी .....।12

श्री स्वामी जीवानन्द जी महाराज भारती-

"" "इस प्रश्य को सिस्तकर चापने अपनी विष को सार्थक कर दिया। चाप धन्य हैं"""।"

### चार प्रमुख डास्टर

महामहोवाच्याय कविराज श्री गणनाथ से सरस्वता, M. A.,L. M.S. विद्यानिथि, कविश्वय श्र0 भाव धायुर्वेद महासम्मेजन और विद्यापिठ समापित—

"" अन्य श्रवि तपयोगी है, रद्व परिश् हुमा है """ (संस्कृत से)



भौर स्वारथ विज्ञान पर एक परिपूर्ण 'इनसांहक्लोपेटिया' है। पुस्तक सर्वसाधारय और विद्यार्थी दोनों के लिये -समान सामदायक है ` ` ' '।" (धंगेती से)

चार लोक मख्यात वैद्य

प्रन्य रक्ष को दैसकर अस्पन्त सन्तुष्ट

प्राविज भारतवर्षीय प्रायुर्वेद महामग्रहज के

" · पुरतक बड़े परिश्रम के साथ जिल्लो गई है। भीर स्त्री पुरुष सभी के काम की है। यदि बायुर्वेद विचापीठ के

(मंख्य से)

राज प्रताने के लोकचिष्यात राजवैय, जयपुर

संस्कृत कालेज के प्रायुर्वेद विभाग के प्रधान ष्पाचार्य, ष्पायुर्वेद शास्त्र के प्रकार्यंड परिवत,

ध्यायचेंद्र मार्नगड थी स्वामी लक्ष्मीरामजी

महाराज-- '- -- -हुचा। इसमें सद्गहस्थीं के उपयोगी विषयों को लब

मुन्दर रीति से जुना गया है। मैं विश्वास करता है कि आतुभाषा के भावदागार में इस उज्ज्वल प्रस्थाप का

सभापति, थ॰ भा॰ था॰ विद्यापीट के सदस्य-,

अयाग के प्रख्यात चिकित्तक, बायुरेंद्रंचानन प॰ जनप्राधमसाद शुक्ज-भिपङ्गणि, सम्पादक सुधानिधि-

रत्व भादर होगा

परीपा के लिये साधारण ज्ञान प्राप्ति (ज्ञानस्त नातेष्र) के लिये हुसके उन श्रंशों का उपक्षेत्र किया ज्ञान वो पहर कस में प्रार्थित हैं वो हुससे परीशार्थियों को श्रम्त्री सर्ग-पता मिल सकेंगों "।"

धायुर्वेद ग्रास्त्र के महान विद्वान, दक्षिण भारत के शेष्ट चिकत्त्वक. अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विकापीट के सभापति, ये॰ याद्य जी विकासी आसार्ये, सम्बद्ध

"" पुस्तक बहुत उपयोगी, और मुन्दर है, मर्ग स्रोवस्थक विषयों का इसमें उचित्र संमर्थेश हैं"""।"

राजपूनाना के विख्यात चिकित्सक, पंजार पूनिवर्धिटों के आयुर्वेद के भूतपूर्व सीनियर केंद्रचरी, आयुर्वेदमहोपाध्याय श्री कत्याया-सिंह श्री कामर-

" वचाई, प्रत्य संकोई कोर कसर वहाँ सी, इकाम मोददिया, प्रत्य सैक्हों वर्ष कक बासर रहेगा, दिन्दी साहित्य में इसकी उक्तर का कोई प्रत्य अहीं। यह

भापुर्वेद शास के जवीश हुए का श्रवील अन्य हुआ। यह मतुष्य मोत्र का शर्था मित्र भीर संसाह कार है'''''।" चार उच्च छाफीसर

माननीय राय विश्वस्मरनाय साहेब, चीक-जस्टस-

त कोर्ट-खबध-लखनऊ--" · · · · चण्ड में को आर्थ

" · · · पुलक में बड़े भारी प्रयत्न से कडिन और वरवक चिकित्सा और स्वास्त्य सम्बन्धी विषयों को

त्वरपक्ष विकास कार्य है। ''संचेप में, यह क्षपने विषय ति माण में लिला गया है। ''संचेप में, यह क्षपने विषय ते हुममाइक्लोपेडिया है। मेरे विचार में युस्तक सर्यसाधारय

तीर विद्यानी दोनों के काम की है। """ ( अमेती से ) रायवहादुर पं० हाकदेव विदायी मिश्ररिटायर्ड दोवान रियासत छतरपुर--

" · · · · हम में श्वी वह है कि यूतीय और पारवास्य सिद्धारमों को मिखाकर दोनों का साम पाठकों को दिया है। · · ' ग्रन्थ उपादेय है। <sup>99</sup>

है। '' मन्य उपादव है।'' निजास हैदराबाद के अर्थिपमाग के उच्च-अपिकारी थी बाद युर्यप्रतापजी भीपास्तक—

भ्रापिकारी श्री बाबू सूर्यप्रतापजी भ्रीयास्तव— \*\*\*\*\*\*\*\*भ्रेजक चरने चानुमन, योग्यता, पायिस्य भ्रीर प्रतिभ्रम ने जिनना काम से सकता था—हर युग्नक मि

जिया है। दिन्दी संसार में अपने प्रथम ही भारी रूपाति आस् रचना है। जिस स्तर्भ प्रदोशनम् ग्रन्थ प्रत्येक गृहस्य के गत्ने का हार होने योग्य है। सुनः रता की दृष्टि से ऐसी पुस्तक किसी हिन्दुस्तानी आपा में सुपी नहीं देखी गई----।"

ग्नेरठ के प्रसिद्ध रईस और ग्रा॰ हिप्टीकलक्टर पंo राजेन्द्रनाथ दीक्षित B.A, L.L.B, वडवीकेटा-

हस अन्य को लिखकर आपने सर्व साधारय को एक ऐसा आशीबाँद दिवा है कि जिसकी बदीलत पीरियों तक उनके बाल युच्चे फलते फूलते ग्रेंसेते हिंगे। 

## चार शीमन्त सेठ महोद्य

दानबार श्रीमान् सठ रामगोपालकी मोहता बीकानेर-व्यवस्था सर्वसाधारण के ही मही, विकि स्तर्कों के भी बढ़े काम की है। इससे जनता को बड़ा क्षांभ पहुँचेगा । •••••।''

दानवीरश्रीमान सेठ घनश्यामदासङ्गी विरजा-ं आपकी पुस्तक अच्छी है और संग्रह काने सोस्य है ····।<sup>१०</sup>

श्रीयुक्त वाण राजनारायण इन्द्रवीर महरोत्रा, मुरादाबाद--

"' ' ' ' ' अन्य वास्तव में शहितीय है, श्रीर समोम चिकित्सा-साहित्य का राजा है...... ऐसा ग्रम्थ देखने की मैंने सभी साशा न की थी' ''''।"

श्रायुक्त सेट केदारनाथजी गोइनका, मारपाडी पुस्तकालय के जन्मदाता, दिल्ली के प्रख्यात व्यापारी भीर प्रसिद्ध साहित्य सेवी--

."" बारोग्य शास भपूर्व है, हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक नहीं । द्वाहे सकाई में कमाल हुआ है । मैं निरंतर पहला हैं ''''''''

चार सम्पादक महोदय

थ्री परिद्वत दुलारेजाल की मार्गव,-सम्पादक 'संघा' लखनऊ। ं धारोग्य-शास्त्र स्रापकी श्रमर श्चना है ।

यह हिन्दी साहित्व का शहार है। भारत है हमकी बनता में यह प्रतिष्टा होगी जिसके वह थीग्य है

प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यास सम्राट्ट, प्रेमचन्द्र जी-

सम्पादयः हंम, माधुरी, बीमों बहे र बांग्रेगी और हिन्द्रस्तानी चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्धों की कहरत इस

एक किताब से पूरी हो आती है । गेटप बहत ही बहिया . . .



पुस्तक विस्तृत्व चनुमन में भागे हुए स्वास्थ्य भीर मारोग्य सम्बन्धी गवेषवाद्यों का ख़ज़ाना है । जिन्हें जानकर समुख्य स्थम्य और भीरोग रह सकता है……।" ( चंग्रेज़ी से ) भारत, प्रयाग—शासी भी ने "धारोग्य-शास,

जिलकर जनममाल का चासीम कल्याला किया है। प्रत्येक सद्मद्दरय तथा सद् वैद्य को एक प्रति श्रदा पास श्लामी चाहिये....।" ् फर्मचीर, खँडुया- " वह पुस्तक तिसकर शासी

सी ने कोगों का बहुस उपकार किया है। यह 100 में ५० से व्यथिक अवमरों पर जोगों को गृहरों की चीर दपचार के जिये धीवने से बचावेगी """।"

83

भारत प्रत्यात 'कस्यात' पत्रके सम्पादक सामुदीवी

सेट हतुमानवसाद जी वोहार। .. ... प्रश्य बहुत वहा श्रीर वर्षाद्य है, सब नहीं पह नामा है। पान्तु जितना पर वामा है उतना बहुत हो उपयोगी है आपके परिश्रम की बचा प्रश्रंसा की

क्राय । ' पुस्तक बहुत ही उपयोगी शौर संग्रास है'''

शाँद (उई) के प्रधान सम्पादक मुर्गी कन्हेयाजीत साहेप M. A. L. L. B. पडवोकेट हारिकोट ो.... श्वातीम्य शास्त्र देखा। श्रपूर्व है। ऐसी सत्त्र रजाहायाद-

भाषा में हेले तामीर विषयों को देसे खुबासा तरीहे से क्तिलन आप ही को काम था। आपही इसके आधिकारी के। बार की दृष्टि से तो प्रत्य दुवहिन है .....।

## चार प्रमुख पत्र

पाइतियर, प्रयाग-सरख भाषाम स्वास्थ्य विवास बतावा जमा है। बापने विषय की यह उत्कृष्ट पुस्तक है जो पूर्वीय भीर पारचात्व सिद्धान्तों को अनव करके बनाई गई र्था (श्रीमी से)

सीडर, प्रवाश-ध-पुस्तक अन्य घर के पूर्वीय और ्र वस्त्र के पूर्व विहेत होने का प्रमाण है। पुस्तक विज्ञवल धनुभव में बाये हुए स्वास्थ्य धीर धारीय्य सम्बन्धी गवेषसाधौं का खज़ाता है । जिन्हें शामकर मञ्ज्य स्थस्थ और सीरोग रह सकता है " ।"

( धंमेज़ी से ) भारत, प्रयाग-शासी सी ने "बारीग्य-शास, क्षिएकर जनसमाज का चासीम करवाचा 'किया है। प्रत्येक सद्प्रदृश्य तथा गर वैध की एक प्रति सदा पास श्लामी षाहिये '''''।"

कार्म्बार, खँडुमा-""वह पुस्तक लिखकर शाबी सी में की गों का यहत उपकार किया है। यह १०० में ko से बाधिक अवमरों पर लोगों को शहरों की ब्रोर

डपचार के लिये दौड़ने से बचावेगी.....।"

## संजीवन-ग्रन्थमाला की

ब्यारोग्य,गृहजीवन ब्यीर गृह चिकित्सा सम्बन्धी

# चालीस पुस्तकें

- क्षिट्रें उत्तर भारत के शेष्ठें विकित्सक चौर महानं प्रथकार

> भाचार्य श्रीचतुरसेन शासी मण काम होन जिल रहे हैं

> > तथा

जिन्हें हिन्दुस्ताव की छः भाषायों में मकाशित करने इसने श्रधिकार प्राप्त किया है

इस वर्ष में केवल हिन्दी और उर्दू के संस्व

ही प्रकाशित होंगे।

#### स्याई ब्राहकों के नियम ।

क्यमें में विश्वायत हो स्वयंति । १---पुत्तवों वी साथा बहुत्त स्तक, थोक्याक की भाषा होगी और कमें सम्बेद की पुत्रव सामानी से स्तक. समें रें।

सिक्षेगी । बाद वर्ष शाहक वे क्रिये होता, यदि युद्ध वैदेट में दो सीव सिन्न युद्ध स्ताय प्रानवें संतावेंगे नो  अ—उपों ही कोई पुस्तक प्रकाशित होगो उसकी सुवना एक कार्ड हारा ब्राइक के पास भेज दी जायगी। उसके एक सप्ताह बाद बी॰ पी॰ भेजी जायगी, यदि किमी माहक को कोई युस्तक खेना चस्वीकार हो सो उन्हें उचित है कि वे मुख्य सचना दे हैं।

₹—मराठी, गुजराती, बँगला और श्रंप्रेजी ,भाषा में चतु-माद ज्यों ही तैयार हो जावेंगे त्यों ही इस भाषाओं ़ के धाहकों के चार्डर रिज़र्व किये जावेंगे, और 'उसकी सूचना समाचार पन्नों में दे दी जायगी, इससे पूर्व इस मकार के पत्रों पर ध्याम नहीं दिया जायगा।

 स — स्थायी आहकों को कोई रक्रम फीस आदि भेशने की - इत्तरस नहीं । केनल, कार्ड पर स्थाई ब्राहक बनाने की , स्वीकृति तथा नाम पता भर कर भेजना काफी होगा।

**'**च्यवस्थापक'

पकाण्य-क्रियाँग

# चालीस प्रम्थों की संचित्त

### विषय सची

🖁 भ्रामीरी के रोग—भ्रमीर कोगों का रोगोत्सदक ब्रुस सार्ते, सेरारेन, बहुस्त्ररोन, सपुसेह, ध्वत्रमंन, सन्दा-नि, बनामीर, चय, नपेदिक, उधिद्वरीम, अन्य पुरुष्टर शोग, न्वाम्ध्य विधान ।

६-शायती जिल्हा - बिगड़, विगड़ के शरराय बाद का कीवन, पति क्या चीज है है सुमश्तत में बहुना, रोग भीर खजा, मदद्य की दिमचर्या, पुरामी बहु के बर्नस्य, पति का परिवार, ऋतुकाल का न्हल सहस, संबद्ध और धैयं, शरीई और पाक विधान, धर को शुरुशित करना, प्रथम शन्त्रति, शन्तान का धोषक, वहीतिने और सहे-कियाँ, शहरताण ।

3- ब्रमारी हर्तम-व्यालियों की करती काक्षे, ब्रमा रियों की वृत्री खायूने, अन्तें क्या शीकका काहिये, गृहे कीर क्राप्तिका काल, श्रीक्रम समामा, व्यवस्था, शास्त्र बाइन कला, चित्रशाने, क्या रंगला, आचील चीलह कता चौदह विद्या. तभीज चौर मधीजा, स्पावाम, स्पाह शादियों के समयट में, कस्पापीस, मजर की मार-धार्मा, भेसे टेम्ने में आभूरण, तील चौर विनय, मार्ट सहमें चौर गुरुजन से बताय, स्पानी कस्पाएँ, माठा विकार्यों का मेरवण।

- अ सुन्यमः पण प्रद्रिम्हान्-चीवन क्या चीत है दिवकों की दिनचती, युक्तां का साहार, स्टूल चीर कालिन का कोवत, मित्र मण्डसी, युक्तां, स्थमन, स्थायाम चीर अमण, युदेव चीर उनसे रचा, सुमहरी उपहेरा !
- ५-लयद्रशिस मिल—वाग्यस्य रहस्य, बाल पित पानी, विपान को इ, समयोग क्रमित, मेम भीमांसा, की दुरंग को कलह चीर जसके कारया, खियों की खतुपित माँगं, पितमों के स्थापाया, विषे धी पार में चकेली हो, गार्म काल को चार्या, सम्माग्न, लियकमें, सामाशिक प्रतिकृत्य, स्थापा सोमा, रोगी होने पर, धारिवारिक बीवन, एका की होने पर।
- ६— मृद्धायस्था के रोग—मृद्धावस्था क्या है, वृद्धावस्था के शागमन के कारण, बृद्धावस्था में स्वस्थ रहने की विधि, कक्ष और रवास के रोग, प्रन्तामन और क्रना, स्थायाम और शाखावास, दिनस्था ।
- अन्यास्त्र अध्यासाम, दिनच्या ।
   अन्यास्त्र जीवन —विधुर जीवन की आकृत करिनाइयाँ,
   ४० वर्ष की खानु से पूर्व, छधेड्रावस्था में, बृद्धावस्था में,

स्तान पान का मिरा, काष्ययन-स्वाध्याय, विनक्षां, समन्तान विशुर, एकाको कोत्रण, धन मञ्चल विशुर, सीवन ध्येय ।

—ह्यारूटर-सलाह्यार-- स्वास्य क्या है, स्वन्ध रहते की त्रिय, दिनवर्षा, बातुवर्षा, धाहार, नित्य-कर्म, दैनिक स्वायाम, धर्चों की सम्बन्ध, रोगी होने पर, रोग मुक्त होकर, विशेष वार्ते ।

— स्वयंश्विकात्मकः — त्रिदोष, रोग, रोगी परीषा, सक-सूत्र परोषा, कवर कीर तरेदिक, सन्दारिव, प्रश्नोची भीर प्रती, संप्रदृष्ठी चित्तमार कीर रेषिण, प्रांगी, हिस्सोरिया कीर नाम्यारिया, बात रोग, कर्णविकार कीर हुए, उदर रोग, को रोग,बात रोग, कर्णविकुगत रोग, माजीक्षण, रागाया, फ्रांकर बार्त, फ्रटकर स्तर्का।

१०—घरलुखुटकुले—खुकाम, चेचक, मोतीकता, हैता, क्रतीय, महानित, बताधीर, चेचा, विष्कु, सांदंश, स्तियं, स्तियं, स्वयं, क्रांत्र, स्वयं, क्रांत्र, क्र

११—पाकेट वेदा—सासव, कारए, चूर्य, बटी, श्रवलेह-'''पाक, पृष्ठ तेल, मलहम, खेप, रस, मसम, काय, आर्च, कामेनी दवाहर्या । रेट्-मो पालन-साथों के पालन से जाम, पापों के नेरन, दाना चाता. मायों के रहने! का स्थान, दूव, युन, मक्सन, ग्रास, न्यामन माय, मायों के करने, से देरीकार्म, सांह, नायों के होन और उनकी विकित्या। १३ - प्रात्याक-पालसाइ को अपनि भीर उसके होन,

आतराक की प्रयम अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, विकित्सा, संन्तान पर प्रमाव । १४ - सुज़ोक - सुज़ाक कैसे होता है, आरोगक सचय, उसका शरीर पर भीसरी प्रभाव, विकित्सा, शांउनिक ह्रसाग, सावधानी ।

१५-- सूत की बीमारियाँ--हैता, खेत, धेवक, कर, कोइ, साब, चर्मोग कीर मोतीकरा। १६-- मपुंसकता-- वर्षुसकता के सक्या, च्युसकता के कारण, मूँत करा, च्युसकता दूर करने के माहर साधार अस्ता !

साधन, जुलाई । १७--- प्रमेंह--- प्रमेह की व्यापकता, प्रमेह के प्रकार, प्रमेह से बचने के साधन, जुताना प्रमेह होगा, प्रमेह की

्राधिकता । इति की आत्मि, बॉक्स के सच्च, चिकित्सा, झास बारे ।

\*\*\*

- १६ सन्ताननिरोध-भारत की शहीय सम्पत्ति और बदती हुई सन-संदया, भारत के दरिष्ट परिवार,
- ्र सन्तान सीमा निरोध के अधिशारी, सन्तान निरोध के बायुनिक सरीके, सन्तान निरोध के सरश्र उपाय, -- संबम !
- २० जिह्युपालन बन्स के मारिन्सक चार सप्ताह, हा।

  मास तक की संभाव, भोवन, स्वान, खेलबुन, वक,
  धाहतें. पृष्ट शिष्या, चरित्र संगठन, विचा, रोग धौर

   जनकी विकिथ्या।
  - यह गृहस्यजीयन बर कैमा हो, साथ को कैमे हम्बे किया साथ, महमानदारी, पद्मपाबन, भीकर, श्यव-साय, पद्मीम्याँ से स्यवहार, मिश्र धीर सम्बन्धी, या में सदेव बनी रहने वाखी चीमें, ग्रादी धीर स्वीहार, विपत्ति का काल।
    - २२--सात महारोग--इष्ट, चव, श्वास, संप्रदृषी,
    - २३ -व्यायामपद्धति व्यायाम से क्षाण, दश्यक, पैरेझ-कवार, हाईकम्प, मुद्गर, खाठी, दुरदी, दपद, थैठक,
    - पुरवास, सिकिट, शब्दो, पुरबर ।
    - रथ-- तृत्व च-क्रजेत की व्यापकता, क्रश्ना के कारण, प्राकृ-तिक उपचार, क्रज़ दूर करने वाले प्रयोग । "

- ५५ प्रस्ता प्रणयकाल, प्रश्व की कारत्वक चीते, सहै, प्रमय की शील, प्रगय की करिताइलो, प्रयय के बार, प्रगृति का काहार, क्वों की सम्हास, प्रमृति होत कीर कवचार।
- २९ यरणी का जगारूय मावारण गारान, निव-मिन दिनवारी, भोजन भीर वाय. भावाम भीर परि-सम, विभाग, वटनवद्यामी, रहसी भीरत पर हरि, सेस बर, नीतनि, वार्सिक शिक्षा
- २७—वित भोजन—नगर, कशीमं, गाँवा, माँग, श्रम श्राप, कहवा, काशी, सम्बद्ध, पान, कोबीन, बीर क्षम्य दिन ।
- ३६—ध्ययहारिक बोग—बोग मन्वभी बीस मिछ १ प्रकार के मरस बायम, चित्र सहित, विक्रमे धनेक रोग पूर होते हैं।
- स्थ-दीर्पायु बालु वह कैसे सकती है, बालुनिक थी। मापीन दीर्पायु दुरन, दीर्पायु होने के मरोग, थोग के प्राचित्र ।
- २०—रोगी की सेवा—शेग के चारपाद, परिवार, मीपप, पत्य, रोगी के क्षिय सकाब, सूत्र के रोगियाँ की प्रवस्था, आरोग्य होने पर, प्रश्लिष्ट सच्छ, पुटक्ट वार्स

- १—ययार्द रोग—हैका, प्लेग, बकाबन्तर, सहामारी, इन्नलुर्देका, बालाकार।
- २—ित्रयों के रोग- प्रदर, बावक रोग, हरिलीका, हिन्दीरिया, करायुवदाह, सरायु वर्षुंड, सरायु स्थान-च्युति, हिन्तकोच प्रदाह, वोनिमदाह, कामोन्माद, कञ्चाल।
- २२ —गर्मापान चतुकाल, गर्मवारण की सावधानियाँ, गर्मिणी का चाहार विदार, गर्मवती के रोग, चार्काल गर्मच्युति, गर्म व रहने के कारण, युसरन किया, भी मान की सन्दाल।
- ३४--गृह निर्माण्-भृति वा जुनाव, रख और वाठा-वाया, धावरयक सामग्री, भिन्न ३ मकानों के किहा-इन, वारनिश और रंग, सज्ञावट, श्राचीन वास्तुराख, फटकर वार्ते।
  - २६—चिप्रया जीवन—२५ वर्ष की बासु तक, वैश्वक महिना, तीतावस्था की विश्ववार्से, शिक्ष कीर उद्योग, सामाजिक कीर कानूनी पुटिगी, बुद्दाविष्वार्से, विव-वार्सो की दुरवरणा, जवे साधारण का कर्तव्य, विषया विवाह ।
    - ३६-- प्राप्य जीवन-- प्राप्य बीवन का महत्त्व, शिवितों के लिये गावों में उद्योग धन्धे, प्राप्य संगठन, प्रामीय-

मनारों का विद्वारकोशक। है स्मान स्वाप्त क्या है, सम्पर्ध के किया में प्राचीन वाहतीय सन। प्राचीन काब में स्वाप्त काहर, क्यापत की बहिनाहरी, पुत्ती का सम्पर्ध, विचाहिनों जा सम्पर्ध, स्वर्थ स्वर्थनों में

३६ - हुणा नुस्को - विश्व र शोगों पर प्रसिद्ध ह्वांमी सौर पैयों के एक इसार साक्षम्य सीर पुनीदा पुनारी ४० - नित्य नियम - सारिषक सीरक, सरुपास्टरन, सी पुरुशों के नित्य सारी योग्य गायन, वर्षों के गीग, स्वाच्याय, धर्म दिधान, व्यवहारिक दिवान, सामानिक सम्बता, साम्याम सार. माला की तीन पुस्तकें तियार हैं प्रमीगें

समारा के रोग पत्या दथेगा पुडरी

un et uie fefter !!!





हैसी २ क्रीसती खोपहियों ने टक्टर ली । बौर किस गीत भारत के लोक खुरुए ने योगेप की राजनीत हो नेगा किया। पहिए। युद्ध २)

स्लाम का थिय ब्रहा - किस माँति अस्य से यह ताल लोडे का धंगारा उठा और मध्य पेशिया की ीरता हवा योरोप सक छल गया। किल प्रकार रवों ने सुहरमही कंगडे के बीचे प्रश्वी की सम्पत् ोगी। भारत को इस्लाम के चरण तल में दवकर सी र बर्म पालनाएँ भोगनी पड़ी। किसे भौति वंल सुराल साझाज्य का दिगन्स गीरव वर्ग और र भारत चर्क में पहलार बहुक करीय का सबत-जल किम प्रकार किसी सजात बादूगर की फूँ क से । कर लोप हो भया! सबके ऊपर योरोप की शक्तियाँ ॥ किस ठाउ से बसकर बैठीं। यह इस प्रभ्य में ये । भापके होश जब वावेंगे ।

प्रत्य केलक के प्रतिद्ध सप्रकाशित प्रत्य 'सव, धर फिर, का एक सप्याय है, को गत दश वर्गों से होने के जिए सनुकृत समय की प्रतीचा कर सी सजिन्द ३) सजिन्द २॥)

मैनेगर-प्रकाशन-विभाग

संजीवन-इन्स्टीट्यूंट, दिंही ।

HELD TO

मिथुन-शास्त्र मेम में बा रहा है। यह सम्य २००

पर्हों कीत १ मानों में मन्द्र्य होना । यह प्रत्य बाम विकास सर्योत् सी-पुरुषों के पारपतिक देदिक एवं बाध्यात्मिक सम्बन्धीं

है मूच्य एवं वैज्ञानिक विवेधनों और षानुमानिक मृत्य २५) भोट-सभी से जाम विकाने में २०) में।

एक एक भाग प्रयो सायगा और ४) में थी। यी। हाता वट्टेंचता कायना । षात ही नाम लिमाइए।

व्यान्याओं से युक्त होया ।

राष्ट्र रूप रोगों के खतुसन्धान में लगे हैं भीर बहुवं , इस सफलता मान की हैं। खतः इस रोगों के रोगियों को चाने से खिक लाम की "स्वमावनों हैं। इसके सिया, वन्ध्याव, नर्गुसकत, लक्क्या, उन्मार, हिस्टी-रिया, रनाम, रक्क विकार, पीनस खाद रोगों, की भी जाय खरम्यों जिल्लाकर हैं।

-यदि कोई सजन बढ़े र शहरों में रहने, मधिक परिश्रम करने, तथा रोग रानेक जादि के कारण हुएँत और कमारोर हो गये हों—जन्हें कोई ज़ास रोगन हों किन्तु से प्राप्त रोग नियमिस जीवन सनाने को छुछ दिन मन्दिर में रहना चाहें सो दनके लिये लास प्रकण हैं।

को लोग पनप्यवहार द्वाग काचार्य सहोदय को रोग के सम्बन्ध में सखाद खेना या चिकित्सा कराना चाहते हैं उन्हें सब हाल खुलामा पत्र में जिल देना चाहिये खथा पत्र पर रोगी, शब्द लिख देना चाहिये।

सब प्रकार के प्रशोसर के जिये /)। का रिक्ट मेजना मायरपक्र है।

> पत्रम्यवद्यार का पता;--'व्यवस्थापिका, 'आरोग्य-मन्दिर,

गाहदरा, दिसी

## दो हजार वर्ष प्रराने चार नसखे !!

महर्षि चरक प्रागीत

इन्हें इसने मधीन वैद्यानिक रीति पर तैयार किया है, ये नुमाने प्रत्येक आनु में सेवन किये जाने योग्य है।

१--साँप का सुरमा पह सुर्मा साँव के फन में सिद्ध किया गया है। धुन्य,

शुक्ती, रतीय, महला, पर्याल, टाका, चकार्थाय, जलन, पीदा, पानी बहुना, सारे से देखना. एकदम अधिता, चा क्षाना, बादि शिकावतें बहुत शीध हर ही बायेंगी। क्रीमत एक दोका ११/० दो तोका १)

२--धृष्यं रसायन

यह माचीन चापि प्रणीत भीवध चाश्रवे जनक रीति से चपरिमित बार्य और बीर्य कीटों को उरवस करती एवं पुष्ट करती है। सब प्रमेहों वर शम बाया है। न क्रव्हा करती दै भ गर्मी । मूल्य २० दिन सेवन थोग्य दना ४) ३-प्राप्ती रसायन

इनके सेवन में सब प्रकार के शरितर ह और धर्में से रोग, हिन्दीरिया, शृंगी, जींद व श्रामा, बुरे स्वम, पुरामा सिर दर्द: मोवियाबिग्द, रसींच चक्कर, अम, मूर्या, चादि रीग शीप्र दूर होते हैं। २० दिन सेवन थोग्य आधा सेर का दिन्दा है।।)

र्ध-सौभाग्य-सुन्दरी-रसायन यह रता मामिक धर्म को ठीक करके बच्चेदानी की

साइत देती हैं। गर्मे घ,रक शक्ति उत्तव करती है। विया की स्यूज्ता को कम करके स्वीर को अचीवा बीर को मस बनातो है, रंग को निखारती है। शूरव १२ दिन सेवन (सबका बोस्टेब प्रथक्) योग्य दवा र)।





#### योगरुदि और रुद्धि सीम प्रवार के मध्यों से वार्ष समादत बार्ने । सरप्रवान् विक्रजाचार्यं कृतः विक्रम सूत्रः सुन्दी-प्रत्य

भाष्य सहित ३ महीने में पह और तीन महीनेमें इस्रोफादि रचन विधा को गोरी, पुनः वान्क मृति एस, काध्यालंकार सूत्र, वास्तायन सुनिष्टत भाष्य सदित वाकांचा, योग्यता चावृत्ति, भीर तारायाँये, धन्वय सहित पडि इसी के साथ मनुन्यः ति,विदुर कीति,बादि धीर किसी प्रकरणमें के १० सर्ग बारमीकीय शमायक के-सब १ क्येंडे शीतर परें धीर पडार्षे सथा एक वर्षमें सूर्य निदान्तादि में से किसी एक सिदान्त से गवित-विधा जिलमें बीज राणित, रेखा गणित और पारी मियास, जिसको धन्न गयास भी कहते हैं पहे, और पत्राये । निषवद्र से क्षेके उथोतिय पर्यन्त वेदाली को श्वार धर्य के भीतर पदे। तत्पश्चात् जैमिनी सुनि कृत सूत्र पूर्वमीमांता को, व्यास श्रुनि कृत व्याव्या सहित, क्याद



### अध्याय बठा

. . .

# धार्मिक शिक्ता और सात्विक जीवन

केवल 19 वर्ष की खनरवा में धर्म के नाम पर सिर कराने वाले और दीवार में जीते विने आने वाले शतकों का अब में ज्यान करता हूँ तब यह विचार दोता है कि क्या पैसी परिन, इड़ और लाखिक रिक्ष सार्वेजनिक से में मनुष्य सामान के जिये सरभव भी है ? कित लिये महा समये पास पिता के हताने खालाकारी और नवांता भीठ हुवें शुन्न और महाचने, गुक्क और सनग्द्रमारों ने वह परिम सम्मान मात्र किंग जो सिन्द्र तथिवारों तक को दुर्लंग था। वेवन चार्मिक रिज्या और सारिक धीवन की सद्

οροροφορορορομομία συροφοροφορο



विहान गए गृहाधम के खिये चायको मुझे देते है। साम में भार मेरे भीर मैं भारते हाथ विक सुढ़े।

भों भाई विष्यामि सवि उत्पारमा बेहदिश्वरवसनस्य बुखायम्। भ स्तेपमिति समसोद्युरचेरवर्य शस्त्रानी वस्त्रस्य पारान् ।।

जीने मन से कुल की वृद्धि की देलता हुए में तेरे कप को प्रेम में प्राप्त और स्थात होता है। वैसे यू भी शुम्ब में होकर चानुकुत्र व्यवहार कर । जैसे में मन से भी इस तुम्र वर्ष के साथ चोरी की छोड़ता हैं, चौर कियी उत्तम प्रार्थ का चोरी से भोग व कहाँगा । स्वयं मक्कर भी व्यवद्वार में विश्व श्वरूप बुर्व्यस्त्व 🕏 वन्धनों को दूर

करूँता पैमे त भी किया कर। को ममजन्त विश्वे देवाः समापो हदयानि नी । सममातरिका मंभाता सभवेष्टी वधात भी॥

धर्यात -- इस बीमों, इन विद्वानों के सामने प्रतिका करते हैं कि इमारे हृदय हो प्रकार के करतों के नशान मिस बायेंगे। जीवन के लिये जैसे माथा वायु है, सृष्टि के लिये जैसे सहित्रतां हैं उपदेश के लिये जैसे श्रोता हैं. वैसे ही इस पति पत्नी एक दसरे के बिय होंगे।

इन सभी प्रमार्खों से बिवाह की उरहारता प्रतीत होती है।

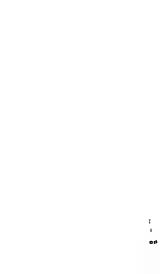

## अध्याय बठा

## धार्मिक शिचा और सात्विक जीवन

--: X:--.

केवल ११ वर्ष की शवस्या में यमें के नाम पर सिर कराने पाले और दीवार में जीते किने जाने वाले वालों का लग में भ्यान करता हूँ सब यह विचार होता है कि क्या देती पवित्र, दव कीर सात्रिक रिश्तर सार्वजितिक रूप में मनुष्य समान के लिये सम्भव भी है । किल लिये महा समर्थ राम पिता के इतने आशावती और मर्यावा भीर हुये। भुद और महादने, शुक्र और सन्दर्शनों से बह पवित्र समाम मास किया की सिद्ध नर्यस्था के को हुलेंग धा। देवल वार्मिक शिशा कीर सार्विक जीवन की सन् म्यवस्था ही वन्से इंतना विष्य कुना सकी थी।

 पूर्वावस्था में बहुत देश होती है। कन्यामों के स्तन घड़ने सात है। भीर वन्हें स्वोदर्शन मो होने जगता है। उत्तका मानस्विद्ध प्रभाव — हुल भवस्था में प्रायः

उत्तर सानास्तर प्रभाव हुए कार्या है प्रभाव स्वकृत सहिवा है । स्व मंत्र सं काम साम्ययी चित्रम कार्य क्षायों में उन्हें चार मात्म होता है। वे मण्ड या गुल ऐसी धार्त मुनना या ऐसी पुत्रक पड़ना पसन्द कार्त हैं। यदि सिक भी खपन्स मिला, तो बुदेव सीख आते हैं।

भी सपसर जिला, तो पुरेश सील साते हैं।

गुद्दिय सरपार्थी साप्तपारी—पश्ची को प्रीरी
सापु में मीर शक्त पा दक्की क्वेट्टियॉ को साफ म रकते में दक न्यामों में मैल समस्य सुमली काले सापते में है। धीर मापः कची दक्त स्थान को त्रसलने या सुमते स्थान हैं। भीर दक्कें हिन्दिस स्पर्ध का क्वा सा माता है। पीद में लेने पर भी से बुटेश सील साते हैं।

देनिकः चर्या का खाल प्रवश्य-इत बालु में साव-पाणी में वालकें को दैनिकचर्या का प्रवश्य करणा चाहिये। कार्ये एवं शारीरिक धीर भानसिक परिव्रत में खार्याय स्वना चाहिय। जितना ही चरिक से शारीरिक धीर भागित्व ही परिव्या करेगे, उत्तना हो उनकी शानियों में

## अध्याय आठवां

------

### योवन का विकास

—:--१२ वर्षकी प्राप्त होने पर सदका, और १० वर्षकी

बालु होने पर जदकी, थीवन में प्रवेश करती हैं। हस बालु में उनके स्परि में परिवर्तन कारम्म हो जाते हैं। कन्या भी जालु में १६ वर्ष की बालु तक, और सहके में १६ यो जी बालु तक वे परिवर्शन कारी रहते हैं। इसके बाद जालु परिवक हो जाती है। यी नामाल और परिवर्तन—इस कालु में लहके-सहकी की बगल और पेंटू पर बाल समने जताते हैं। संद स्तर बहल जाता है। बालकों की जिंगीन्य बहु आली है। और सपटकोरा में बीचे उत्पक्ष होने कामण है।

nnopppppppppppppppppp



बात, इस्ता बादि पद्मां के लिए सुरुद्दारे पास देवा का भरदार भर दहा है। पर धपनी सन्तानों पर गद्द शुरुस कि उनकी सारी बारायां के। दुष्यत पर, उनकी उउली कवानों पर कुछ भी लास न खाकर, उन्हें हाय ऐसी श्री भीत मार रहे हो कि इस्ताई नाय की भी न सारेगा।

काराहे पुरु ही हाथ में साक कर देता है, यह वेचारी दुल से पुरु माती है। पर तुम तो पुरू तयें भी तूम पीडी कन्याओं को विश्वा बनाकर गामें की नदी बहा रहे हो। उन्हें होन ह में बिच पीड़ा करने बाले हु:ख सागा में भड़ेल कर बीते भी दु:खानिंग में भून रहे हो। उनके वचारी को देखकर लो पुराय की वायित समझ रहे हो-इतना होने पर भी तुम्हारा पश्चार का कलेला नहीं विचलता।

सुरहारी ज़ाती पर साँप नहीं नोड जाता? ये जो 3 कोइ विधवाएँ तुरहारी ज़ाती वर सूँग दल रही हैं- कोई पुरचाए सर्व खाह भर कर मारत को स्वास्त्व पहुंचा रही है। कोई धीवर, क्रमाई के साथ हींह काजा करके हिन्दू थेश की माक करा रही हैं, फिर भी जी ग्राम 22पि यन्नाम क्रमारे की हुएज़ा रसते हो, मार भी जो गुरूह खपने रक्त धीर थेश का अस्तिमान है तो समें है और जाका र साथे हैं।

ऐसा कौन सा कठीर हृदय मनुष्य होगा को १ करोड़ 10500000000000000000000000000000000

